B-20

# सूर्योदयः।

त्रमासिको विशेषांकः।

# SURYODAYA

#### SPECIAL TRILINGUAL EDITION

Published quarterly in the interest of national solidarity, spiritual culture, social unity, spread of national language Hindi, propagation of esoteric literature in Sanskrit, English and Hindi, religious education and sacred ideal of brotherhood of men and Fatherhood of Almighty God

FOR

#### Free Distribution

Amongst religious and educational active institutions, Leaders of Hindu Community, centres of the All-India Sanskrit and Spiritual University in all provinces of India, and all classes of members, Patrons and Supporters of Shri Bharat Dharma Mahamandal.

SEPTEMBER, 1940.

PUBLISHED BY

SRI BHARAT DHARMA MAHAMANDAL

Head Office-Benares.

#### SHRI BHARAT DHARMA MAHAMANDAL

All-India Socio-Religious Association of the Sanatanists, Recognised by the Imperial and Provincial Governments, Hindu Ruling Princes, All Religious Heads and All Hindu Communities. Patrons:- Their Holinesses of Shringeri, Totadri, Nathdwara, Dwarka, and other religious heads, and Their Highnesses of Udaipur, Nepal, Kashmir, Baroda, Jodhpur, Gwalior, Jaipur, Kotah, Alwar, Patiala, Datia, Jamnagar, Dhrangadhra Tripura, Ajaigarh, Keonthal, Nahan, Rewa, Bundi, Panna, Indore, Faridkote, Danta, Narsingarh, Kishangarh, Limbdi, Dhar, Manipur, Dungarpur, Porebandar, Dharampur, Palitana, Morvi, Wankaner and other Hindu Ruling Princes. General President:-H. H. the Honble Maharajadhiraj of Darbhanga. Vice General President:-The Hon'ble Dharmalankar Sir Manmathnath Mukerji Mahashaya, Kt. Retired Chief Justice of Bengal, Calcutta. Chancellor of the University:-H. H. Maharaja Bahadur of Dewas J. B. Among other High Office-Bearers are their Highnesses of Tehri, Banswara, Bijawar, Sailana, Maharaj Sahib of Multhan. Chief Secretary:—Bharatbhushan Dharmalankar Rai Bahadur Vikramajit Singh Sahib M. B. E., Advocate, Cawnpore. General Secretary and Rector of the Religious University:-Vidyaratna Pt. Ramesh Datt Pandey, B. A., S. C. Head-Quarters: - Benares. - Provincial Centres in all Provinces of India and Affiliated Institutions, Branches and Examining Centres all over the country. Membership: - Open to all Hindus of All Grades. Members are required to pay annual subscription of Re. 1/- only. They will receive a Trilingual quarterly Magazine and other advantages.

# सूर्योदय की विषय-सूची।

# Contents of Trilingual Suryodaya, September 1940

| १आर्यसंस्कृतिः शिखास्त्रश्च। | 89       | १२-धर्म का सार्वभौम रूप।           | ४७ |
|------------------------------|----------|------------------------------------|----|
| २—वेदाः शास्त्राणि च ।       | 43       | १३-धर्म की दार्शनिक व्याख्या।      | 86 |
| ३पचकोषविज्ञानम्।             | ५५       | १४—निवेदन।                         | 49 |
| 4—Triple significance of The |          | १५—हिन्दू संगठन।                   | 49 |
| Vedas                        | 31       | १६-श्रीभारतधर्म महामंडल काशी से    |    |
| 6 17 7 10 10 10              | 9725     | अपील ।                             | 42 |
| 7—Mahamandal Circular        | 34<br>38 | १७—सनातनधर्मियों से विनीत          |    |
| 8—I Salute The Lord          | 39       | . निवेदन।                          | 48 |
| 9—Ignorance and Knowledge    | 42       | १८-श्रीमहामंडल की उन्नति के कार्य। | 46 |
| 10—Activities of Mahamandal  | 44       | १९—श्रीकृष्ण जन्मभूमि और श्रीनाथ   |    |
| ११—मानस पूजा।                | 84       | जी की अद्भुत महिमा।                | 60 |
|                              |          |                                    |    |

# Slease cut here and send

#### AN HUMBLE APPEAL

TO

#### RESPECTED PATRONS & MEMBERS OF MAHAMANDAL

It is in the interest of propagation of our Dharma, religious education, national solidarity, social unity and spiritual uplift of mankind that a fund named "Prachar Fund" has lately been opened and the Council of the Society respecfully solicits the favour of the Patrons and Members of this Association for a kind remittance of their help (from Re. 1/- to any amount) and the favour of returning the following form duly filled to the Head Office of Mahamandal, Benares Cantt.

FORM No. 118

# DONATION TO PRACHAR FUND

To

Secretary

#### SHRI BHARAT DHARMA MAHAMANDAL

Head Office, Jagatganj, Benares Cantt.

|          |           | "          |                  |         |
|----------|-----------|------------|------------------|---------|
| SIR,     |           |            |                  |         |
| I a:     | m glad t  | o remit I  | Rs (in           | words ) |
|          | only as n | ny donatio | n to the Pracha  | r. Fund |
| of Shri  | Bharat    | Dharma     | Mahamandal       | Please  |
| acknowle | edge rece | ipt.       |                  |         |
|          |           |            |                  |         |
|          |           |            |                  |         |
| Naght .  |           |            | (Signature full) |         |
| Address  | in full   |            |                  |         |
| -200100  |           |            |                  |         |
| -        |           |            |                  |         |
|          |           |            |                  |         |

Date

# श्रीभारतधर्ममहामगडलके माननीय संरचकों एवं सद्स्योंसे विनीत निवेदन ।

विदित हो कि, सतातनधर्मके प्रचार और शिक्षाके लिये सनातनधर्मियों के जातीय संगठन और सामाजिक ऐक्य तथा मनुष्यमात्रकी आध्यात्मिक चन्नतिके लिये प्रचार-कोष खोला गया है। महामण्डल कौंसिल माननीय संरक्षकों और सदस्यों से अपील करती हैं कि १) से लगाकर जितना जो देना चाहें, इस कोष में सहायता मेजनेकी कृपा करें तथा साथ ही नीचे लपा फार्म भी भर कर महामण्डल-प्रधानकार्यालय बनारस कैण्टको भेजकर अनुगृहीत करें।

फामे नं० ११८

श्रीविश्वनाथोजयति ।

# प्रचारकोष के लिये दान

अध्यक्ष

# श्रीमारतधर्ममहामण्डल प्रधान कार्यालय

जगतगंज, बनारस कैण्ट।

महाशय,

में प्रसन्नता पूर्वक श्रीभारतधर्ममहामंडल के प्रचारकोष के लिये दानरूपसे ) रुपया भेजता हूँ कृपया प्राप्ति-स्वीकार करें।

| , 0 |            |
|-----|------------|
| (पण | हस्ताक्षर) |
| 180 | 6 midit    |

|           | Staffe Library Control |
|-----------|------------------------|
| पूर्ण पता |                        |
|           |                        |
|           |                        |
| ता०       |                        |

# सूर्याद्यः।

रागद्वेषनिशाटनं विधुरयन् मोहं तमो नाशयन्, तामिस्रं जड़वाद-कैरवकुळं ज्ञानित्वषा ग्लापयन्। विद्वत्कोकमशोकयन् नयसुधीरोलम्बसुन्मीलयन्, सञ्जातः सुमनो मनो मधुरयन् सर्वत्र "सूर्योदयः" ॥

## त्रेभाषिको विशेषाङ्गः।

षोडशे वर्षे १६ भाद्रपूर्णिमायाः १९९७, सितम्बर १९४०। | ३ तृतीया संख्या

# श्रार्यसंस्कृतिः शिखासूत्रश्च ।

पातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सचित्सुखं परमइंसगति तुरीयम्। यत्स्वमजागरसुषुप्तिमवैति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्घः ॥१॥ **मातर्भजामि** मनसां वचसामगम्यं वाचो विभान्ति निखिला यद्नुग्रहेण। यन्नेति नेति वचनैर्निगमा श्रवोचं-देवदेवमजमच्युतमाहुरग्रचम् ।।२।। **मातकं**मामि तमसः प्रमक्वणी पूर्ण सनातनपदं पुरुषोत्तपाख्यम्। यश्मित्रदं जगदशेषमशेषमृतौ रङःवां भुजङ्गम इव प्रतिभासितं वै ॥३॥

भध्यात्मतत्त्वमेवार्य्यमर्यादायाः परमं छक्ष्यं विद्यते । यथा चाचार्यवर्याणा-मुपरिनिर्दिष्ट्-स्तोत्रपद्धत्या व्यञ्यते । तद्धि अध्यात्मपदं गुणातीतपद्मुच्यते । ये हि गुणातीतमध्यात्मपदं पूर्णतया नानुगन्तुमईन्ति, ते हि परमात्मनोऽशेषजगित्रयामकस्यानेकेभ्यः सगुणरूपेभ्यः किमिप स्वाभिछिषतं सगुणरूपं स्वहृत्पटछे समानीय
संस्थापयन्ति । तद्ध्यानेनैव च स्वीयं दैनिकं सांसारयात्रिकं कर्मप्रारच्धं विद्धति ।
तत्रश्च दिनचर्यां रात्रिचर्यां च सर्वामेव क्रियां यज्ञस्वरूपेण विद्धतः स्वीयं सदाचारमयं जीवनं देविहतं भुञ्जते । वर्णाश्रमाचारवतामार्थ्याणामाध्यात्मपदमेव छक्ष्यं, तज्ञातीयचिह्नु शिखां च विद्यते । यज्ञप्रधानमेवार्थ्याणां जीवनं विद्यत इत्यत एव ते
यज्ञसूत्रं शिखां च विभ्रति । छक्ष्यञ्चाध्यात्मदं स्यात्, जीवनञ्च यज्ञमयम् अर्थतः सर्वथा
सर्वदा च स्वीया चेष्टा यज्ञप्रधानेव स्यादित्युभयमेव शिखासूत्रयो मोंछिकं रहस्यं
परमोपनिषदस्तीति न विस्मरणीयम् । वेदोपनिषत्सवरूपायां गीतायामुक्तमेव भगवता—

"अनाशितः कर्मफळं कार्यं कर्म करोति यः।
स संन्यासी च योगी च निरिप्तर्न चाक्रियः।।
यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव।
नह्मसंन्यस्तसंकल्पा योगी भवति कश्चन।।
आक्रक्को र्मुनेयोगं कर्म कारणमुच्यते।
योगाक्रदस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते।।
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते।
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगाक्रदस्तदोच्यते।।
उद्धरैदात्मनाऽत्मानं नात्मानमवसाद्येत्।
आत्मैव ह्यात्मनो चन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः।।

इत्येवं बुद्धिमनसोः सर्वदोध्वीकरणाभित्रायेणैव शिखाधारणस्य विधिः प्रथमं सदाचारमार्गे निवेशितो विद्यते । शिखायामेव सर्वेषां देवानां पीठस्थापना मवितुमहैति । अत एव शिखां वध्वैव शास्त्रीयं कर्म प्रारभ्यते । विना शिखावन्धनं किमपि दैवं पैत्रयं वा कर्म नैव भवितुमहैति ।

यदा शिखायां दैवस्य पीठस्य प्रतिष्ठा क्रियते तदा मनोबुद्धचोरुध्वीकरणे प्रबळं साहाय्यमासाद्यते।

इत्येवं यज्ञमयजीवनविषयेऽपि तत्रैव श्रीमद्भगवद्गीतायामभिहितम्—

नियतं कुर कमें त्वं कर्मक्यायो हाकर्मणः। शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धचेदकर्मणः॥ यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र छोकोऽयं कर्मवन्धनः। तद्र्थे कर्म कोन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर॥ सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापितः। धनेन प्रसिविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्।। देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाष्यय।। इष्टान्भोगान्दि वो देवादास्यन्ते यज्ञभाविताः। तैर्देत्तानप्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन पव सः॥ यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वेकिल्विषः। भुज्ञते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यः सकारणात्॥ धन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्याद्श्रसम्भवः। यज्ञाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्याद्श्रसम्भवः। यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः॥ कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्। तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्॥

कर्में व जगतः सृष्टिस्थितिप्रलयिनिमत्तं विद्यते । यद्धि कर्म सत्त्वगुणवर्द्धकं भवित तद्धमेपद्भाग्भवित, यच तमोगुणसमेधकं भवित तद्देवाधमेशब्देनोच्यते । यद्धि धर्मकृत्यं भगवत्प्रसादमासाद्य दैवस्य जगतः स्रब्लालकानां देवपदाधिकारिणां संवर्द्धनिमित्तं भवित, तदेव हि यज्ञशब्दवाच्यम् । अत एव हि विविधानां कर्मयज्ञो-पासनायज्ञ-ज्ञानयज्ञादीनां वर्णनम् वेदशास्त्रप्रभृतिसंस्कृतवाङ्मयमहाणवे समुपलभ्यते ।

श्रीमद्भगवद्गीतायामि विविधश्रेणिविभक्तानां विविधानां यज्ञकर्मणां प्रति-पादनं चतुर्थाध्याये समुपलभ्यते। अत पवाध्यात्मिकोन्नतिश्रील्याया आर्थ्यजातेः कायवाङ्मनोबुद्धिभिः सह विविधानां यज्ञानां विविधः सम्बन्धो दृश्यते। अन्यज्ञा-यमेवार्थ्यजातेर्मिह्मा सर्वोपिर विद्यते यत्तस्या जीवनं यज्ञमयमुच्यते। यज्ञसूत्र-घारणं हि आर्थ्याणां जातीयं चिह्नं विद्यते। यज्ञसूत्रे हि यास्तिस्रो प्रन्थयो मवन्ति, तास्तु त्रिविधानामाध्यात्मिकाधिदैविकाधिमौतिकीनां शुद्धीनां परिचायिका मवन्ति।

श्रार्थिजातेः सदाचारमयजीवनव्यापारे शाध्यात्मरुक्ष्यस्य तदीययज्ञमयजीव-नस्य च कीद्यक् सुदृढः सम्बन्धो विद्यते, स हि ब्रह्मयज्ञीयप्रकरणस्थानामधोनि-र्दिष्टानां मन्त्राणां परिशीछनात्स्कुटं प्रतीयते—

श्राचारमूडा जातिः स्यादाचारः शास्त्रमूडकः। वेदवाक्यं शास्त्रमूछं वेदः साधकमूडकः॥ साधकश्च क्रियामूडः क्रियाऽपि फडमूडिका। फडमूछं सुखं देवि ! सुखमानन्दमूडकम्॥ आनन्दो ज्ञानमूलस्तु ज्ञानं वै ज्ञेयमृलकम्। तत्त्वमूलं ज्ञेयमात्रं तत्त्वं हि ब्रह्ममूलकम्।। ब्रह्मज्ञानं त्वैक्यमूल्यमैक्यं स्यात्सर्वमूलकम्। ऐक्यं तद्धि महेशानि भावातीतं सुनिश्चितम्।। भावातीतमिदं सर्वं प्राकाश्ये भावमात्रकम्। नास्त्यत्र संशयः कोऽपि सत्यं सत्यं वदाम्यहम्।।

आर्थ्यसंस्कृतौ हि शौचाचारतः समारभ्य सर्वेष्विप कायिक-मानसिक वाचिनक-बौद्धिककर्मसु अध्यात्मछक्ष्यमेव प्रतिष्ठितं विद्यते । इत्युपरि निर्दिष्टमन्त्रैः स्पष्टमेव प्रतिभासते । शिक्षिनां द्विजानां गायत्रीमन्त्रेण शिखाबन्धनं कर्तव्यं भव-तीति शास्त्रीयाज्ञा विद्यते । तथाहि—

गायज्या तु शिखां बद्धा नैर्ऋत्यां ब्रह्मरन्ध्रतः। जुटिकास्त्र ततो बद्ध्वा ततः कर्म समारभेत्।।

तदानीमेतदेव स्मरणीयं भवति यद् ब्रह्मविष्णुमहेशाद्यः सर्वेऽि देवा अन्ये-श्चापि देवपदाधिष्ठातृभिर्देवैः सहिता अस्यां शिखायां देवपीठभूतायामधिष्ठानं कुर्वेन्तु इति । शिखामुक्तिकाले तु एष मन्त्रः पठ्यते—

गच्छन्तु सक्छा देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः। तिष्ठत्वत्राचेळा छक्ष्मीः शिखामुक्तिं करोम्यहम्॥

पतस्यायमेवाभिप्रायो व्यज्यते यत् वैष्णव्याः शक्तेः श्री छक्षमी देव्यास्तत्राचल-प्रतिष्ठया सर्वा अपि देवशक्तयः पुनराहूत। अनायासेनैव तत्रागमिष्यन्तीति । एवं हि यज्ञसूत्रम् यज्ञमयजीवननिर्वाहायैव सर्वदा स्वतनौ सन्धार्य्यते । तत्र प्रत्यक्षमेव प्रमाणमधो निर्दिष्टान्मन्त्रादासाद्यते—

यज्ञार्थं घार्य्यते सूत्रं यज्ञं त्रह्मण्यमिष्यते ।

क्षार्यंजातेर्जीवनं केवलं यज्ञमयमेव स्यादित्यत प्वार्येषु द्विजातिवर्णेषु यज्ञोपवीतसंस्कारो वितन्यते, तथा यज्ञोपवीत-धारणार्थं विशेषविधिरिप विद्यते । इत्युभयोरिप रहस्यपूर्णयोरनयोः संस्कारयोर्मूलोपपत्तिः सर्वेरिप धर्मशास्त्रमर्मे- वेदिभिर्विद्वद्भिः स्मरणीया नैव कदापि विस्मरणीयेति आर्थ्यसंस्कृतिसंरक्षणमन्त्रः संक्षेपेणैवात्राभिहितः। इत्थमेवार्थ्याणामन्येषामपि संस्काराणामाश्रय्येकरं विज्ञानं विद्यते। तेषामपि यथावसरं विवरणं विधास्यते। सम्प्रति संक्षेपेणैव विरमामः।

# वेदाः शास्त्राणि च।

प्रत्येककल्पादौ सत्ययुगारम्भसमये भगवान् वेद आविरिहत । "अनन्ता वै वेदाः" इति शास्त्रीयसिद्धान्तमनुसृत्य अनन्तानामिप वेदराशीनामेकदैवाविभीवो न सम्भवति इति तत्र तत्र कल्पादाविप यथावश्यकमेव तत्स्वरूपप्रकाश इत्यवधेयम् । वेद पविज्ञानन्त्यमनादित्वद्धाभिधत्ते तद् यथा—

"अनन्ता वै वेदाः, वेदार्थस्मरणं स्मृतिः"। इति श्रुतिः।

"अस्य महतो भूतस्य निःश्वधितमेतद् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वा-ङ्गिरसः" इति वाजसनेयित्राह्मणोपनिषत् । अनाद्यनन्तरूपस्य महतो भूतस्य निःश्वधितमप्यनाद्यनन्तमित्यत्र नाणीयानिष सन्देहछेशः।

"अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा।
आदौ वेदमयी विद्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः॥" इति महर्षि व्यासः।
ब्रह्माद्या ऋषिपर्य्यन्ता द्रष्टारो न तु कारकाः।
युगान्तेऽन्तर्हितान् वेद।न् सेतिहासान् महर्षयः।
लिभरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयम्भुवा॥
अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्।
दुदोह यज्ञसिध्यर्थम् ऋग्यजुःसामखक्षणम्॥
प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते।
पनं विद्नित वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता॥ इति स्मृतयः।
"नैव वेदाः प्रलीयन्ते महाप्रख्येऽपि।" इति मेधातिथिः।
"प्रख्यकाले सक्षमक्ष्पेण परमात्मनि वेदराशिः स्थितः।" इति कृल्लुक भट्टः।

कल्पादौ सत्ययुगारम्भे वा नित्यशब्दस्वरूपो वेद्क्षिकाछाबाधितो याथा-तथ्येन महर्षिभिः स्वीयेषु समाधिस्थान्तः करणेषु श्रूयते। परन्तु "वेदार्थस्मरणं स्मृतिः" इति श्रौतसरणिमनुसृत्य पुराणादि स्मृतिशाखाणि मावरूपेण महर्षीणामन्तः-करणेषु प्रकाशन्ते। पुराणादिशाखाणि भावरूपेणैव नित्यानि न शब्दरूपेण, किन्तु वेदस्तु शब्दस्वरूपेणापि नित्य इति निर्गछितार्थः। काळप्रभावतो हि वेदस्य मृत्युछोके केवलमाविभीवतिरोभावौ भवतः। एतत्कल्पादौ वेदस्य ११८० शाखा भासन्। सम्प्रत्यल्पा एव लभ्यन्ते । वाङ्मयस्वरूपाया भगवत्या भारत्याः पुस्तकस्वरूपाणि पञ्च श्रोतांसि समुपलभ्यन्ते । तद् यथा शुक्तयजुर्वेदसंहितायाम्— "पञ्च नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः।

"पञ्च नद्यः सरस्वतीमाप यन्ति सस्तातसः। सरस्वती तु पञ्चथासो देशेऽभवत् सरित्।।" इति।

स्मृतावपि-

"ब्रह्माण्डिपण्डनादाश्च विन्दुरक्षरमेव च। पञ्चेव पुस्तकान्याहु योंगञ्चास्त्रविशारदाः॥" इति।

वैदिकशब्दस्वरूपाणां योगयुक्तान्तःकरणेषु यथावत् श्रवणं स्मार्तभावानां च प्रकाशनं भौतिकेन पाश्चात्यविज्ञानेनापि सिध्यति । जडरूपेण 'रेडियो' नामक-यन्त्रेण सहस्राधिकयोजनद्रप्रभवा अपि गीत-वादित्र-वार्ताछापादिशब्दा यथावत् तत्क्षणेनैव यथेष्टदेशेषु यदि प्रकाशमाप्नुवन्ति, तर्हि योगयुक्तसमाधिस्यचैतन्याः विच्छन्नान्तःकरणेषु ब्रह्मछोकात् ब्रह्मानुशासनभूतो वेदराशि यथावत् श्रूयते चेत् किमत्र चित्रम् ? यदि 'थाट् ट्रान्सफर' प्रभृति स्प्रीच्युअछ" विज्ञानेन तद्विज्ञान विशेषज्ञ: कश्चित् कस्यचित् पुंसो न केवछं मनसो गतिं परावर्त्तयति, प्रत्युत तत्र भावान्तरमपि प्रादुर्भावयित, तदा देवछोक्रस्थिता अपि महर्षयः मृत्युछोकवास्तव्य-विद्वद्वृन्दपरमपवित्रचेतस्सु निजान् छोकशिक्षणविचक्षणान् जगद्धितकरान् भावान् प्रकटयन्ति चेत् किं तत्र विचित्रम् ? राद्धान्तोऽयं सद्विचारकोटीं नातिः क्रामति, युक्तिजून्यतां च नाधिगच्छति ! नाद्-विन्दु-ब्रह्माण्ड-पिण्डाक्षरात्मका-नीति पञ्चघा पुस्तकस्वरूपाणि शास्त्रेषु समुपलभ्यन्त इति पूर्वमभिहितम्। एषु पञ्च-स्विप केवडमक्षरमयं पुस्तकं मृत्युडोके, अन्यानि चत्वारि देवडोकेषु तिष्ठन्ति। केवलमक्षरमयानि नश्वराणि, नान्यानि । तानि तु देवलोकेषु नित्यं तिष्ठन्ति । भगवान् वेदो हि नाद्पुस्तकनाम्नाऽभिघीयते । स च सर्गादौ सत्ययुगादौ वा प्रण-वादाविर्भूय ब्रह्मणो छोकात्प्रेर्य्यमाणो भारतद्वीपनिख्यानां ब्रह्मर्षि-राजर्षि-परमर्षि-प्रभृतीनां समाधिनिगृहीत-सात्त्वकचेतस्यु यथावत् प्राकट्यमवाप्नोति । एकोऽपि वेदः काळेन ऋग्यजुःसामाथर्वभेदेन चतुर्घा विभक्तः। चतुर्णामेषामेकैकस्यापि संहिता-त्राह्मणोपनिषद् भेदेन त्रयो भेदाः। अनन्तराशे वेदस्य सम्प्रति कछिकाछेऽत्र भणीयान् अंशः समुपछभ्यते । द्वितीयं विन्दुरूपं पुस्तकं देवछोकनिवासिभि हर्षिभिः प्रेयमाणं भारतीये द्वीपे प्रकाशते। यथा मनुसंहिता, पुराणानि च। पतादशपुरतकानां देशकाछातुसारं प्रकाशने ज्ञानप्रवर्त्तकमहर्षिप्रेरणैव निदानमवः

गन्तच्यम् । तृतीयं ब्रह्माण्डपुरतकं ब्रह्माण्डाधीश्वरहरिहरादिदेवप्रेरणया प्रकाइयते। यथा च तन्त्रेषु आगमरूपाणि, भगवदुगीता, शिवगीतादिशास्त्राणि इत्यादि । चतुर्थं किंछ पिण्डपुस्तकं दैवलोकनिवासिमारलौकिकदैवशक्तिसम्पन्नैः प्रेर्यमाणमाविभवति । यथा किल भायुर्वेदशास्त्राणि, मन्त्रशास्त्राणि, संगीतशास्त्राणि। बहुविधान्याक्षुरज्ञास्त्राण्यपि पिण्डपुरतकान्तर्गतानि । यतोऽसुरा अपि देवयोनय एव । छोकानां रक्षणार्थम् आध्यात्मिकसमुत्रतिसाधनार्थं च यानि शास्त्राणि, तानि दैवानि, तद्विपरीतान्यासुरज्ञास्त्राण्यवधेयानि । चतुर्घा विमक्तान्यप्येतानि नाट-विन्दुब्रह्म।ण्डपिण्डपुस्तकानि विविधवर्गौंळींके व्यक्तानि अक्षररूपपुस्तकाख्यया-ऽभिधीयन्ते । साधारणमानवबुद्धिविछसितान्यपि पुस्तकानि अक्षरपुस्तकान्तर्गतानि स्रन्ति तद्देकिमिद्मक्ष्ररुपं पुस्तकं नश्वरं भवति, नान्यानि इति शास्त्रसिद्धः सिद्धान्तः। चतुर्विधानि अपि उपर्युक्तपुरतकानि शब्दरूपतो वा भावरूपतो वा दैवादेव जगतः समुपलभ्यन्त इति सिद्धान्तोऽन्यधर्ममतावलिनिभरिप समर्थते । खीरत-माहम्म-दादीनि अवैदिकान्यपि धर्ममतानि, वेदविरुद्धानि बहूनि हैन्दवान्यपि सम्प्रदाय-मतानि स्वस्वसम्प्रदायमतपुस्तकानां दैवादेव जगतः समुपछिष्य मन्यन्ते । वैदि-कानि अवैदिकान्यपि वा मतान्तराणि तत्तद्धर्मपुरतकानां दैवेन जगता सह सम्बन्ध-मामनन्त्येव । सनातनधर्मावलम्बनां गवेषणाशक्तिः, अधिकरणशक्तिः, देवज्ञगद्-विज्ञानशक्तिश्च सर्वोत्कर्षं प्राप्तेति न तद्रहस्यज्ञानमन्यदेशीयविदुषामस्ति । अतस्ते विविधमनर्थजल्पनकल्पनमाचरन्तो दृश्यन्ते । वैदेशिकज्ञानाळोक-प्रकाशितबुद्धयो भारतीया अप्यनेके विद्वांस्रो वेदशास्त्रसमयितद्धीरणे वृथेव चेष्टनते। पूर्णरूपतः स्वीयशास्त्राणामनध्ययनेनैव कारणेन ते भ्राम्यन्ति । भवत्येवाऽनुकृतिपरायणा प्रमाद्यस्ता जातिरद्रद्शिनीति ।

### पञ्चकोषविज्ञानम्।

जीवनसूर्यदाऽविद्या जनयेत्स्वमभावतः।
चिज्जडग्रन्थिमेतद्धि वपुः कारणमुच्यते।।
स्थूलैश्च पश्चिमिर्भूतैः स्थूछं निर्मीयते वपुः।
परिशिष्टैस्तन्वजातैः स्रक्ष्मो देहः मजायते।।
एतदेहत्रयस्यैव देवाः! श्रावरणान्ममः।
स्वरूपं न मकाशेत शुद्धं नित्यमपि स्वयम्॥

एतदेवास्ति वेदेषु वर्णितश्च क्वचित् कचित्। पश्चकोषाभिधानेन देवाः! श्रावरणं नतु ॥ पश्चभ्यः स्थलभूतेभ्यः कोषो ह्यन्नमयो भवेत्। कोषादन्नमयादेव स्थूलग्रुत्पद्यते वपुः ॥ केवलोऽन्नमयः कोषः पतेन्मृत्युत्तणे सुराः। कोषस्यान्नमयस्यैव निरीक्ष्य परिवर्तेनम्।। श्रज्ञास्तं जीववर्गस्य मृत्युपाहुविनाशकम्। मिलिताः पश्चमाणा मे सूच्मशक्तिस्वरूपिणः ॥ पश्चकर्मेन्द्रियैः सार्द्ध कोषः प्राणमयो भवेत् । श्रसावेव सुपर्वाणः ! कोषः पाणमयो महान् ।। युष्माकं खल्ल लोकस्य सम्बन्धो मृत्युलोकतः । अवस्थापयते नूनं द्वयोहि स्थूलसूच्मयोः ॥ मिलित्वा मनसा सार्द्धं पश्चज्ञानेन्द्रियाण्यहो । नाम्ना मनोमयं कोषं जनयन्तेतरां सुराः!।। स्याद्विज्ञानमयः कोषो बुद्धिर्ज्ञानेन्द्रियैः समम्। देवाः ! मनोमयः कोषः कोषः प्राणमयस्तथा ॥ विज्ञानमयकोषोऽपि सम्भूयैतत्त्रयं सह। शरीरं प्राणिनां सूक्ष्मं समुत्पाद्यतेतराम् ॥ शरीरं सूच्ममेवाहो दशामेत्यातिवाहिकीम्। अधिलोकान्तरं सर्वे शक्रुयाद् भ्रमितुं सुराः!।। कारणाख्यवपुर्भूताऽविद्यायां नन्ववस्थितः। पियमोदममोदैहि भावैरेभिः समन्वितः ॥ श्रात्मस्वरूपावरको देवाः! मलिनसत्त्वकः। नाम्त्राऽऽनन्दमयः कोषः कथ्यते वेद्पारगैः ।। एतदेवास्ति जोवानां शरीरं कारणं ध्रुवम्। चतुर्विशतितस्वानामयं हेतुर्यतोऽस्त्यहो ॥ श्रविद्याऽऽवर्**णादेव मत्प्रधानस्वरूपयोः**। स्वरूपं न पतीयेत कैश्विजीवगणैरिह।।

#### श्रीविश्वनाथो जयति।

# SURYODAYA

TRILINGUAL SPECIAL QUARTERLY EDITION, SEPTEMBER, 1940.

त्वं सिचदानन्दमये स्वक्षीये ब्रह्मस्वरूपे निजविज्ञ सक्तान्। तथेश रूपे च विधाय्य मातरुपासकान् दर्शनमात्मभक्तान्॥ निष्काम यज्ञाविजिनष्ट साधकान् विराट् स्वरूपे च विधायदर्शनम्। श्रुतेमंहावाक्यमिदं मनोहरं करोष्यहो ''तत्त्वमसीति" सार्थकम्॥ मन्त्रावलीनां हद् सेतु भूते ! स्ष्ट्यादिजाते ! प्रमवे श्रुतीनाम्। अनायनन्तेऽखिलगे ! प्रणम्ये ! नमो भवत्ये प्रणवस्वरूपे !॥

#### TRIPLE SIGNIFICANCE OF THE VEDAS

The supremacy of the Vedas consists in the fact that each Mantra of the Vedas has its own triple significance. The fundemental principle of the philosophical doctrine is disclosed in the slokas of the Sakti Gita quoted above. To help the reader we subjoin here a free translation of the same.

"How wonderfully the Vedas utter the great utterance, the Mahavakya Tatwamasi (Thou art That)! By helping Thy devotees possessing true knowledge of the Nirguna to realise Thy existence in the "Sat-Chit-Anand" Brahma form of the Gyana Kanda of the Vedas: by helping Thy worshipping Bhakta-Devotees to realise the same in Thy Saguna Ishwara form of the Upasana Kanda of the Vedas; by helping the aspirants who place their faith in the performance of Yagnas with nishkama (desireless) spirit; Thou extendeth Thy helping hand to realise the same, Thy Virata form of the Karma Kanda of the Vedas. O Almighty Mother, O Unmanifested Brahma! O Manifested Saguna Ishwara! O Virata of endless and numberless Brahmandas! O Goddess who art the bridge over the Mantras (mystic words and verses) to enable them to reach the Supreme! O Divinity who appearest before creation! O Mother of the Vedas! O beginningless and endless! O Thou who has the # (Pranava) as Thy form! O parvader of everything ! O worthy of salutation, We bow to Thee !"

Parampurusha—the Spirit, the self-conscious spiritual principle is realised by His three aspects of inner light, which are called Bhavas as dealt with above. These Bhavas are Adhyatmik (spiritual), Adhidaivik (occult) and Adhibhutik (material) corresponding to the three conceptions of the supreme, the Brahma, Ishwara and Virata respectively. So every Mantra of the Vedas admits of threefold interpretations viz., Adhyatmik, Adhidaivik and Adhibhoutik. Hence the greatness of the Vedas is pre-eminently recognised in all Hindu scriptures.

In the beginning of every Mahayuga i. e., in every 4320000 years, which consists of 1728000 years of Satya Yuga, 1296000 years of Tretayuga, 864000 years of Dwaparayuga and 432000 years of Kaliyuga, full text of the Vedas consisting of 3540 Divine Books, the Vedas or Shrutis, grow out of Pranava (Om) in the mind (controlled by Yoga) of the Rishis and are revealed to them in the beginning of the cycle direct from Brahma Swarga the three highest upper Lokas of our Brahmanda, i. e., Jnana-Loka, Tapo-Loka and Satya-Loka. The Vedas are the direct revelation in the original sound of the Mantras coming from the Brahma Swarga to the Rishis of our mortal world in the beginning of every Maha-Yuga, something like the sound resounding in Radio Instrument. As the Mantras and words of the Vedas are Divine so there are threefold significance in all of them just like the threefold Bhavas of the Supreme.

#### THE ONLY SAFE WAY

The modern civilization of the West is now on the verge of extinction. The Western culture built up on the sandy soil of material science is fading away from the horizon due to barbarousness and the political selfishness of so-called civilized nations of the modern world.

Unless by the grace of the Almighty the leaders of the nations give their attention towards the all pervading, all-helpful and scientifically proved conception of the universal Dharma, they will not be able to save their brethren and their civilization from annihilation. In the last two trilingual special numbers of this Journal has been duly explained the divine eternal Law of the all-pervading Dharma, the Dharma of Humanity, the Dharma of Universe and its all-helping charecter as is proved by the Vaidic philosophies. Vaidic philosophers have established the unchallenged truth that the all-enveloping might

of Dharma adjusts the balance of the contrary forces of attraction and repulsion in the material world and of the dark tendencies in the human mind.

It extends to every human and super-human activities—physical action (sharirik), mental action (manasik) and action of the sphere of consciousness (Baudhdhik) wherein it preserves through Satwaguna a proper equipoise between the two rival and anti-Dharmik forces of Tamoguna and Rajoguna. Dharma is on this account all helpful in each branch of human and superhuman efforts.

The modern researches in connection with the characteristics of the waves of Electricity, Sound etc. and different appliances of Radio, Wireless, Telephone etc. have scientifically demonstrated that Ether—the Akasha of Hindu philosophy—is the natural vehicle of sound, colour, messages etc and that these forces of the material aspect of nature are also omnipresent and can be reproduced as this medium is presant everywhere. The Vaidic philosophies and the science of Yoga show that the object capable of degrees reach their limit, so the effect of thought i. e., the thinking principle of mind and the effect of all the grades of Karma (sharirik, manasik and baudhdhik actions) take their permanent rest in forms of impressions in the threefold Akasha, individual one called Chittakasha, the collective one of Brahmanda called Chidakasha and the universal one called Mahakasha. This is the fundamental principle of the Divine Law of actions and reactions by means of which the occult governors control the destiny of individuals, societies and nations. leaders of human society, political Dictators and Heads of civilized nations and different forms of Government and educated men and women realize by studying the philosocal truth of the all pervading and all helpful principles of Dharma, they will not only earn peace and bliss for themselves but will certainly solve most of the difficult and crying problems of the day relating to world peace, world unity, disarming of nations, unemployment, depression and such other like matters.

If the all helpful truth is pondered over in the West, the great problems of the day will be easily solved. If these unique doctrines of real knowledge are assimilated and sincerely followed, the unholy political jealousy of nations, the horrors of the modern demonic (Asurik) war of destruction—men versus mechines—and the world misery—a product of pure materialism would automatically vanish. The spirit of world peace and true patriotism—the real adjuncts of

democracy in the Kali-Yuga can be perfectly established. The sacred belief in the Fatherhood of the Almighty God and universal brotherhood of men alone can save from annihilation the modern civilization built and nourished purely on materialism, non-spiritual and un-Dharmik doctrines.

#### NEW EXEGETICAL LITERATURE

SHAKTI BHASHYA ON BRAHMA SUTRA IS A VALUABLE CONTRIBUTION
TO THE STUDY OF VEDANTA DARSHANA

BY

Mahamahadhyapaka Pandit Panchanan Tarkaratna of Bhatpara Bengal, the renownd Scholar of India-wide fame Vice President of Shri Bharat Dharma Mahamandal Council and Editor of Suryodaya.

The great Sanskrit scholar of Benares Mahamahopadhyaya Pandit Gopinath Kaviraj. Retired Principal of Government Sanskrit College of Benares offers the following comment on this classical work.

"The absence of a regular commentary on the canonical Vedanta texts, comprising the Brahma-Sutras; the Upanishads and the Bhagavadgita, from the view point of Shakta philosophy, has long been keenly felt by the students of Tantric culture. The appearance, therefore, of the Shakti Bhashya on the Brahma-sutras and on one of the Upanishads from the pen of a distinguished savant of Bengal, cannot fail to be acclaimed as a valuable contribution to the exegetical literature on Indian philosophy. We sincerely congratulate the learned author on the completion of his self-imposed task, the arduousness of which is only matched by its complexity. The sight of an old man of 75, weakened by age and confined to bed through chronic illness and physical disabilities, struggling from day to day through all the minutes which a proof-reading entails, is certainly an inspiration to the present-day youth. His labours, however, are at an end for the present and the publication of the commentary on the Gita may bid its own good time in future. The history of the genesis of the present commentary is interest-The author himself says:-

#### भाविम् य स्वयं स्वप्ने या मां शास्त्रार्थमन्वशात् । सा काली प्रीयतामेतन् मूकालापनलीलया॥

The divine inspiration in dream which had the virtual effect of a command, reminds one of a similar story in the life of Baladeva Vidyabhushan in connection with the compilation of another commentary on the Brahma Sutras. I am referring to the Govinda Bhashya based on the philosophical teachings of Sri Chaitanya Deva and his followers. The present author already forestalled the Shakti Bhashya standpoint, though not in a systematic way in his Devibhashya on the Saptashati, which is familiar to the readers of Sanskrit literature.

The Shaktas had their own Shakti-Sutras, as some of the Shaivas had their Shivas-Sutras. The Shakti Sutras attributed to Agastya are known. The Pratyabhijna Hridaya of Kashmere on which Kshemraja commented, used to be treated in some quarters as Sikti Sutras also. Added to these, a set of Kuula Shutras, though evidently of a comparatively recent origin, is known to exist. Besides, the Shaktas respect the authorities of the Shaiva Sutras and the entire literature based on them, as well as on the original Shaiva Agamas. In fact, the Shaiva and Shakta schools are generally so closely interlinked that except in a few points of basic conception and practical discipline—they may be said to have a common cultural background. And the literature bearing on these allied systems of thought, is as vast as it is illuminating.

It is a credit to the author, though indeed it is a source of his practical disadvantage, that instead of faithfully representing any of the traditional systems of the Shakta thought in his interpretation of the Sutras or the Mantras, he has thought proper to follow the lead of his own inner light as it seemed to dawn upon him in occasional flashes of intuition. There is no doubt that though his view-point is original, he has not failed, in the manner of all constructive workers on Indian philosophy owning allegiance to revelation, to support it as far as possible, with scriptural authority. The little tract, entitled 'Shaktavadasara' and appended as a supplement to the Shakti Bhashya on the Ishopanishad, may be helpfully utilized as an introduction to the writer's mode of thinking.

The philosophical position assumed by the author, throughout all these works, is described as सरूप द्वेतवाद (Sarupadvaitavada', which is a fresh addition to the list of diverse modes of moneistic speculation in the history of Indian thought. It means that the Absolute or Universal Being is the unity of Supreme Power, which is identical with and yet in a mysterious way transcedent of its mutually contradicting aspects of 'Chit' and 'Achit' (Purusha and Prakriti) or Spirit and Matter-the eternal principles of Light and Darkness of consciousness and Insentiency, of Immutability and Flux. Spirit and Matter are held to have a common essence (समानस्प) with Brahma or Shakti; in fact, they have the same indivisible unity of Being ( एकासचा ) as a Brahma or Sahkti. The relation between 'Chit' plus 'Achit' (चित् अचित्), both of which are eternal, is an eternal one. Hence the Shakti Tattva or Brahma, in the author's view, is the Paramatma or Iswara (चिन्मात्र) in eternal association with मूलप्रकृति (अचिन्मात्र) conceived after Udayanacharyya as the totality of Adrashtas, serving as His auxiliary Power (सहकारि शक्ति). In other words, the 'Chit-Shakti', and the Achit-Shakti, both exclusive of each other as opposite principles, find their unity established in the transcendent unity of the Supreme Being inherent in them. Brahma or हुलशक्ति is the substratum ( धरमी ), of which the opposite moments of 'Chit' plus 'Achit' are only modes ( अमी). The entire creation, both pure and impure, is merely an evolution of the material aspect of Brahma - an evolution, following its own line in subordination to its own laws and the exigencies of its own being, whereas the pure 'Chit' or the spiritual aspect of Brahma, in its essence, is eternally above it and free from the constant The Jiva is a reflection as it were of the pure spirit movement of Matter. in the medium of individualized mind, which is a product of Matter organized as a subtle vehicle. Its impurity, multiplicity and all other limitations follow as a matter of course from the association of spirit with defiling matter. The liberation of Jiva from these bonds has the effect of restoring it to its pristine freedom in the pure spirit, after the destruction of the medium (i, e., mind or subtle body) in the burning flames of gnostic intuition, consequent on the action of its personal exertion and Divine Grace. The transcendent Divine, formless and infinite, assumes the loving From of Universal Mother in response to the cravings of the human soul and reveals to it immediately its undifferenced essence.

The peculiar form of moneism as advocated in the Shakti Bhashya, which holds together in an eternal embrace and yet as an ineffable unity the diverse elements of spirit and matter would appear to be a sort of भेडाभेड but it is certainly to be differentiated from, in spite of its marked affinity to, the teachings of भन्त प्रवच of Bhaskara or even of Nimbarka. And even as Advaitavada it has its difference with the qualified moneism of the Ramanuja school. The description of Brahma as नित्यसम्बद्ध चिद्रचिद्रात्मक implying Matter too as an aspect of its being is liable to be misconstrued and may lend itself to a severe criticism in certain quarters. But did not the doctrine of ज्ञानकर्म-समुचय which भन् प्रपन्न propounded or of ब्रह्मारिणाम which Bhaskara advocated. evoke a similar criticism in the past? What is really needed, however, is an appreciation of the author's own point of view and to see how far it is consistent with itself in its interpretation of the facts observed by man and of the sacred literature embodying truths revealed to the seers. The eternal principles of Purusha and Prakriti would seem to represent a constant dualism within the Absolute, but the eternal relation holding these as one in the essence of the Pure Being marks their unbroken unity. This relation reminds one of the Yamalarupa of the Tantras, the Yuganadharupa of the Budhists and the Yugalarupa of Vaishnavas. The Yab-Yum of the Tibetans, like the अर्धनारी of ancient India, is symbolical of the same grand truth. Do not the Agamas say, more or less in a mystical strain, that the Primal Unity of the Supreme Being remains always undisturbed by the spontaneous and eternal play of its power, which manifests itself to itself as a synthesis of its opposite moments? अनुत्तर (i.e., अद्वय) as one and आनन्द (i.e., मिथुन) as onein-two or two-in-one stand for the same aspectless Brahma in what may be called its dual aspects. There is so far no action of the Will, so that from अनुत्तर to आनन्द and vice versa, there is in essence no transition at all. only an attempt at logical expression of a supralogical truth.

This metaphysical background makes the unity between formless Brahma and Brahma with Forms also intelligible, though it may be pointed out that these forms are pure and free from the admixture of lower elements. These forms are assumed by the Formless One as an act of mercy to suffering humanity for imparting saving knowledge and are explicable to the analogy of निम्मीणकाय invoked and utilized by powerful Yogins for a similar purpose. The author has taken special care to show that the Primal Form which the Divine assumes is that of the Mother, bubbling with affection for Her loving children. 'Uma' is the name given to Her in the Shrutis, and 'Haimavati', 'Durga', etc. are its synonyms. She is identified with 'Pranava' or Omkara as well as with the specific Mantras revealed in the Tantras.

As an exponent of 'Shaktivada', the author has tried to advocate the one-Ashrama theory as against the well established doctrine of fourfold Ashramas. He shows the greatness of household life, which constitutes, in his opinion, the only Ashrama, the other so-called Ashramas being only ancillaries to it. Thus, for instance, Brahmacharya is only a पुन्तीङ्ग of Garhasthya and not an Ashrama by itself. And even Sanyasa is to be understood in the sense attached to it in the Gita and not to be taken as a distinct Ashrama. The householders are, however, discriminated. Those who are seekers after enjoyment are to be guided by the Karmakanda of the Veda, but those whose minds are free from attachment and otherwise pure, are entitled to have a hearing of the Vedanta or ज्ञानकाण्ड. That the Vedanta is intended for the members of the fourth Ashrama only is repudiated. This section is likely to be an object of adverse criticism; but it deserves in the light of the author's fundamental position a careful consideration. He does not deny the चत्रा-श्रम्यवाद but is personally in favour, for obvious reasons, of the alternate One-Ashrama theory.

The author has shown remarkable originality in the interpretation of the Sutras and of the Shrutis, and discussion of the causal theory, of the doctrine of the world having a beginning in time and of the denotative power of words—to name three only out of many points—is as interesting as is original.

Though the work marks a departure from the beaten track and would seem to represent no school, but what the author himself had endeavoured to found, a careful, critical and thorough examination of its contents, will, I hope, serve to bring out its intrinsic worth, not merely as a contribution to Indian philosophy, which is essentially old, though novel in its setting, but also as an evidence of what scholarship of the present age is capable of achieving in Sanskrit literature, if only an adequate incentive is forthcoming. The attempt of the author is remarkably bold and as such it may have to struggle its way slowly to general appreciation, but I have no doubt that it will one day win its proper place in the history of Indian philosophy in Vedantic exegesis."

#### MAHAMANDAL CIRCULAR

For the approval of the Members of both the Houses of the Association.

In connection with the reorganisation of the Society, the reconsideration of its Rules and Bye-laws and the reformation of some of its departments the Head Office has received the following suggestions from responsible quarters.

- (1) That the field of the work of the Home Religious Culture Department of the Religious and Spiritual University for imparting religious education to boys and girls in the family of the Fellow Members of the University and also the work of securing large number of 'Sadasyas' (General Members) of the Mahamandal as mentioned in the 'National Appeal of the Mahamandal Council" appearing in the June number of the Survodaya be widened through local agents throughout India.
- (2) That in the provinces where Hindi language is not generally used, the tracts and text books intended for Home Religious Culture for boys and girls be translated into the local languages of the different provinces with the help of the Provincial Centres.
- (3) That a separate fund (Prachar Fund) should be opened with the savings effected in future from the collections of the subscriptions of the Fellow Members of the University and General Members of the Mahamandal to strengthen these two popular activities and that all classes of members should be requested to subscribe at least Re. 1/- per annum towards this fund.
- (4) That for the better management and control of the daily transaction of business of the Head Office a sub-committee of the departmental Secretaries of the Mahamandal be formed under the guidance of the General Secretary and that the members of the committee should meet in Head Office at least twice a week.
- (5) That the trilingual and quarterly special edition of "Suryodaya" be regularly published in the first week of March, June, September and December of every year and be carefully circulated free of charge among all classes of the Mahamandal Members and Patrons, all examining centres of the Sanskrit and Spiritual University, Hindu leaders, active religious and educational institutions of the Hindus in order to strengthen the work of the Prachar Department of the Society and in the interest of Home Religious Culture, spread of the national language—Hindi—social unity and national solidarity.
- (6) That special endeavours should be made to secure special donation from the Patrons and Benefactors of the Society for the appointment of trained Dharma Pracharaks and Dharma Sewaks as travelling representatives and to secure special help for publishing religious tracts and text books for free distribution in large numbers,

(7) That as proposed by the Council of the Mahamandal a special Mahadhiveshan should be held at Penares as early as possible under the Presidentship and management of distinguished Leaders of the community, and suggestions should be invited from all sections of the Hindu community to make the gathering a success, to promote unity of all sects of the Hindus, all Hindu institutions and all leaders of our Society, for the solidarity of the Hindu nation through the co-operation of Religious-minded leaders, to establish affectionate relations and ensure tranquillity. The society has received practical co-operation of some of the prominent Leaders of our community and the same is respectfully invited from all Leaders, Religious heads, chiefs, and men of all grades, for establishing social unity and national solidarity and for realising the sacred peaceful brotherhood of men and fatherhood of Almighty Paramatma.

BAL KRISHNA MISHRA,

(B. A., LL. B., KAVYATIRTHA, )

Sacretary, Incharge Head Office.

#### I SALUTE THE LORD

Dharma excludes no human being, Hindu or Muhammedan Indian or non-Indian, Aryan or non-Aryan, civilized or uncivilized, from the place of candidature in his evolution to perfection. The Vedic philosophical doctrines concur that every human being has his right in this Divine progress as his origin itself is Divine. Likewise, Hindu scriptures such as the Mahabharata declare that no other religion than this one universal religion (Sadharana Dharma) could govern all religions of the world and lead all to the one same goal. Great men of all creeds walking in the realm of Heaven realise that the whole world for a great soul is but one family-home. The distinguished Muhammedan scholar Sriman Razaul Karim M. A., B. L., writes in the columns of the famous Amrita Bazar Patrika as follows—

I Salute Lord Shree Krishna:

Lord Shree Krishna is one of those unnamed prophets of God whose reference we find in our scripture the Holy Quran. To us frail little human beings of God, this world seems to be an abode of sin and corruption, of vice and impurities. But God the Almighty in the plentitude of his mercy and majesty has occasionally sent to us some favourites of his own to save us from degradation and corruption. These favourites of God are generally known as prophets, saints and 'Avatar'. To the oppressed Israillies of Egypt, who were suffering inhuman torture at the hands of Pharaoh, he sent Moses as His prophet to save them from Pharaoh. To the people of Palestine who were being crushed under the heavy burden of sin and corrup-

tion He sent Jesus as a harbinger of peace and love who gave his life for their sake. To the people of Arabia whose everyday life was vitiated by all sorts of crimes and follies, God sent prophet Mohammad as their saviour and as a mercy to mankind. Lord Shreekrishna is one of those prophets whom God sent to the people of India when they were in need of such prophets. Shree Ramchandra is one of those prophets. Budha is also one of those prophets, and numerous saints and "rishis" who shed lustre on the Indian horizon are no other than prophets of God. Names of the holy prophets that we find in the Quran are not exhaustive; there are many others whose names do not occur in the Quran or other scriptures of the Christians, Jews and Hindus. From the account of Lord Shree Krishna that we read in the history of India we come to the inevitable conclusion that the mission of Lord Shree Krishna was simply to be prophetic. Though his name does not occur in the Quran yet we can distinctly identify him as the prophet of God. It is one of the fundamental belief of the Muslims to acknowledge all the prophets of God as true and genuine and to make no distinction between them. And as I salute Lord Moses, Lord Jesus and Lord Mohammad, so I salute Lord Shree Krishna as a true prophet of God.

One might ask me, how can you believe Shree Krishna to be a prophet whom the Hindus believe as God and an Avatar? But Jesus Christ is looked upon by the Christians as the Son of God and God Himself. If that does not preclude us from believing Christ to be a prophet of God, the belief of the Hindus that Lord Shree Krishna was God himself cannot take away from us our right to hail him as a prophet of God. Each religious community has his own way of approach to the favourites of God. Some people think that to believe such persons as God himself, is the proper way of showing respect to them. A Moslem who does not ascribe divinity to any human being has his own way of showing respect to the favourites of God and he believes them to be prophets of God. So I salute and believe Lord Krishna as a prophet of God, and so I salute him on the memorable day of his anniversary.

There are several passages in the holy Quran which enjoin us Muslims to believe in the prophets of God, whosoever they may be and whatsoever they might appear to be: "And for every people there has been a guide (13:7)". "And there has not been a people but a warner was not sent to them" (35:241). "And certainly we sent apostles before them; there are some of them that we have mentioned to thee and others whom we have not mentioned" (40:78). From these lines it is plain that India cannot have been without prophets. I boldly declare that the Indian people of yore had prophets. Who are these numerous Rishis and saints of hallowed memory of whose accounts we read in the sacred books of India? As prophets of God they came to the people as warners and guides. Some of these prophets of God came at the most critical time of the people when sin and

CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection.

corruption were the order of the day. At a right moment they came and through strenuous effort saved the people and raised their moral standard to a high level. Lord Shree Krishna was certainly one of those prophets. Through him the merciful God revealed the holy Gita There is reason to believe that the Gita is one of the revealed books of God which contains some of the essential teachings of morality, piety and action. The time when Lord Shree Krishna was born, was hard for India. Sin and corruption was staring the people in their face. People were oppressed by the tyrannical rule of Kansa. Like Phavra and Abujehal he was a tyrant to the core and he was daily dealing death to the people. Hard stressed by the tyrannical rule, the people were crying for mercy to God, and ultimately mercy was sent to them through Lord Shree Krishna. Then came the Kauravas, another batch of tyrants who were more dangerous and powerful Lord Shree Krishna was again called upon by God to save the world from the tyranny of the Kauravas; and he saved it by crushing them in the memorable battle of Kurukshetra. Like Abraham, Moses and Jesus he miraculously saved the people and brought peace on earth. It is through Lord Shree Krishna that a new life, a vigorous, manly and moral life was infused in the heart of the people of India and even to-day we find the influence of Lord Shree Krishna palpitating in the heart of every Indian.

It is a great pity that such a great and noble soul was misunderstood by the people and even by his own followers. The story of Lord Shree Krishna's amorous relations with the Gopis is not to be understood literally; it is purely figurative. To be one with God and to be conscious of one's hearth and home, of the position and fitness of dress is an absurdity. parelled in tightly set and costly dress, are we not stark naked before God? When one is in the presence of the Beatific vision of God and then is one with him, he totally forgets himself; he is then merged in the Almighty God. It was that state of intoxication and trance to which Lord Shree Krishna brought his followers by his preaching. Shorn of all its allegory, the significance of the naked Gopis praying to Lord Shree Krishna for their clothes, seems to be this, women here never to the seekers of worldly gain and luxury. These are naked-that is, they are devoid of virtue and purity and they besought Lord Shree Krishna to save them from sin, and Lord Shree Krishna high on the tree-top, that is high on a moral level, gave them the vesture of piety, virtue and purity. It is impossible to conceive that such a noble soul would indulge in luxury and debauchery. The figurative use of women as seekers of worldly gain is also to be found in many Christian books. From the account of Lord Shree Krishna that we find in various books of yore we are tempted to conclude that he is one of the greatest figures in world history. His influence through the ages is marvellous. He has infused love, piety, strength and morality, and life

itself in the failing heart of the people of India. But for Lord Shree Krishna half the best poems of India would never have been composed. He is the guardian angel, the inspiring soul of many people of India. When I think of Lord Shree Krishna, I always think of the prophet of Islam, and acclaim him as one of our prophets. And as I salute Hazrat Mohammad, the prophet of Islam, so I salute Lord Shree Krishna as my own prophet. Peace be upon Him.

#### IGNORANCE AND KNOWLEDGE

Hindusthan-the eternal Home of the Hindus-began the inward search into the supersensuous world long before any other country had even dreamt of its existence. The Holy Rishis of yore had declared that it was to copy the Nature, that Art including handicrafts and industries developed in the first stage of the progress of Human evolution. In the next stage of the advancement in order to control the material aspect of the Nature, the discoveries and inventions of Science had come into existence. In the present dark age, the search in this outward domain of Nature engrosses all the attention and energy of the western savants. And the result of this misdirected energy is now before us. When, however, the search becomes inward-in the inner aspect of the Nature-with the sacred desire to reach the realm of Heaven, then it is the beginning of philosophy. The Holy Maharshis of ancient India made remarkable strides in this domain and by dint of their attainments and achievements in realms of philosophy and practical Yoga the inner world became an open book to them. This fact is borne out by the third chapter of the Yoga Philosophy of the Vedas. It is only for this spiritual light acquired by practical Yoga that they were verily the world-preceptors of culture, and of such sciences and arts as conduce to peace and tranquillity of humanity.

According to the seven Vaidic philosophical thoughts, there are in the Jeeva's whole career, seven stages of ignorance and seven stages of knowledge. The seven stages of ignorance begin with the Jeeva's creation. The first stage of ignorance is in the "chittakasha" (collective consciousness) of the "Udbhijja" life (vegetable kingdom); the second stage in the "chittakasha" of "Swedaja" life (germ kingdom), the third stage in the "chittakasha" of "Andaja" life (egg-born kingdom), and the fourth stage is in the "chittakasha" of "Jarayuja" life (sac-born kingdom). When the Jeeva in the natural course of

evolution has come up to the fifth stage of ignorance it becomes the inferior man. In this stage of ignorance the man—the fully developed animal—takes his body to be the soul. The plane of ignorance of the sixth stage is in the consciousness advocating the doctrines of theistic or atheistic philosophers of the world concluding that the soul is distinct from the gross body. And lastly the ignorance of the seventh plane is the doctrine of the advanced class of thinkers declaring the existence of an unknowable Force distinct from the soul. These seven stages of ignorance naturally and gradually manifest in the ordinary course of Jeevas' evolution and reincarnation.

After these stages of ignorance have passed, the developed human being comes in the sphere of the seven Jnanbhumis (planes of knowledge). He in his evolution towards perfection has to pass through seven planes one by one. They are like the seven rungs of a ladder, helping the Jeeva to ascend to the Absolute One. In this spiritual evolution, as the Jeevatma passes one stage after another, the "Antahkarana" (consisting of Mana, Buddhi, Chitta and Ahankara) is more and more purified and he acquires more and more spiritual light, until at last he reaches the final goal when his existence is merged in the one Eternal Blissful Existence and he attains Mukti.

In the sacred scriptures of the Hindus the names of the successive seven stages of knowledge are given in this order, viz.:—(1) Jnanada (2) Sannyasada, (3) Yogada, (4) Lilonmukti, (5) Satpada; (6) Anandapada and (7) Parat-para. In the first stage (Jnanada) the advanced soul begins his search after truth from the outside world, and goes a little deep. He gazes at the world in wonder, and enquires who is the author of this world? He begins to argue and infers by logical reasoning through the help of the Nyaya system of Philosophy of the Vedas that the Almighty God is the Creator of the universe and that the invisible and eternal atoms are its cause. In the second stage (Sannyasada) a man of philosophical attainments looks more closely and goes deeper in the "Padarthavad plane" through the help of the Vaisheshik system of philosophy of the Vedas and realises the presence of God's subtle forces in the constituents of the material world and also begins to discern Dharma from Adharma. In the third stage of knowledge (Yogada) a practical philosopher practices control over self and so acquires higher powers. He gains some real insight into the super-physical planes and is able to realise some of the occult manifestations of the Almighty through practical help of the Yoga philosophy

of the Vedas. In the fourth stage of the philosophical knowledge (Lilonmukti) by the help of the school of thought of the Sankhya system of Vaidic philosophy the Yogi acquires direct knowledge of the "Prakriti" (Divine Nature) and is no longer fettered by Maya. In the fifth stage (Satpada) with the acquirement of the knowledge of the Karma Mimansa system of the Philosophy of the Vedas the Jeeva goes in depths of his inner consciousness and realises the secrets of the law of Karma, of Ishwara and His creation and that the universe is Brahman. In the sixth stage of the plane of knowledge (Anandapada) with the study of the Upasana-Mimansa system of the Vaidic philosophy a man acquires Divine Love (Bhakti) and is able to see in Ishwara the existence of the insentient (achetana) world of Karma and the conscious world of Devas; and thus perceiving the unity of all objects in Ishwara (Almighty God), in this stage of Knowledge, he realises that Brahman is the universe.

In the seventh, the final Stage of the Supreme knowledge (Paratpara) the Raja Yogi sees no difference between himself and the Supreme One, and is thus merged into that one Supreme Existence, and he with the help of the school of Vedanta philosophy-the most important of all Vaidic philosphies then feels that he himself is the all-pervading, limitless, unchangeable Brahman-the One without a Second.

#### **ACTIVITIES OF MAHAMANDAL**

Dharma Prachar (Religious Propaganda) Department-

During the period Mahamandal Preachers Mahamahopadeshak Pandit Gangavishnu Shastri, Mahopadeshak Pandit Gopal Chandra Vedantashastri, Mahopadeshak Pandit Taramohan Shastri and others visited several places of United Provinces, Behar, Orissa, Rajputana and Hyderabad (Deccan) and delivered series of lectures.

The annual ceremony of the Mahamandal Upadeshak Mahavidyalaya (Divinity College) Benares was performed on the 11th August, 1940 with due religious observance in the Headquarters of the Society and religious lectures were delivered by the Professors and students of the college. They also hold regular religious discourses every week in the Mahavidyalaya.

Special trilingual quarterly edition of Suryodaya was regularly supplied free to active religious institution of the country as well as to leaders of the

community.

In the interest of real spiritual culture and spread of religious observances and sacred practices in the Sannyasi and Sadhu class the Head Office has circulated above 400 copies of "Sanyasa-Dharma-Paddhati" in different parts of the country free of all charges.

Proposals have been received for holding a Mahadhiveshan at Benares this year. Sriman Babu Ram Nandan Prasad Narain Singh M. A. the learned Zamindar of Chainpur is taking keen interest in the matter. Appeals in this connection are being published in the Hindi portion of this issue.

Dharma Siksha (Religious Education) Department -

During the period 33 new examining centres of the All-India Sanskrit and Spiritual University have beed opened in different parts of India.

The annual examinations of the University were held on 15th April and days following and the first list of successful students has been published in the Suryodaya of the last month.

In the interest of Home Religious Culture of boys and girls in every Hindu family the University has registered above 400 new Fellow Members of the department and about 2800 religious text books and tracts were distributed amongst the Fellow Members of the University free of cost.

Dharma Raksha Department -

Our readers are aware that this department of Mahamandal has been making all possible efforts to protect the Sanatan Dharma and culture throughout India, and with this object in view all the Provincial Governments were approached and those of U. P., Behar, Bombay, C. P. and Berar, Assam, Orissa, Sindh and N. W. F. P. had as reported in the previous issue of June extended recognition to this Society as All-India representative body of Sanatani Hindus for being consulted on any Bill affecting the socio-religious spheres of the followers of Sanatan Dharma. The Legal Department of Madras Government has also recently extended this recognition to the Society as will appear from the following copy of the communication.

"I am directed to inform you that Shri Bharat Dharma Mahamandal, Benares, has been included in the list as one of the bodies to be consulted on Bills dealing with purely Hindu religious matters."

This department has also as the representative body of Sanatan Dharmi community approached the Government of Hyderabad (Deccan) in connection with a Bill affecting the Sanatan Dharma and copy of the correspondence was sent to the Dharma Sabha of Hyderabad. Besides, in the interest of Sanatan Dharma the department had communication with leaders of the country like Mahatma Gandhiji, Sriman V. D. Savarkar and others.

x x x

Yajna and Deva Sewa Department—
There is a spacious Yajna Mandap situate in front of the Head
main building within the Mahamandal compound with the Temple

Office main building within the Mahamandal compound with the Temple of Brahmamayi Gayatri Devi within the Yajna Mandap which has been

sanctified by the performance of more than 150 Vaidic and Pauranik Yajnas big and small since its construction. Besides the two special Yajnas performed in both the Nawaratris of the year, a special continuing Pathatmak Shat-Chandi Yajna is being performed since the commencement of the present war for the re-establishing of the world peace through the victory of the righteous cause supported by the British.

There are two other temples in the Mahamandal building, viz., one of Veda Bhagwan and the other of Shri Hanumanji. These both are in the main building, the former on the second floor and the latter on the top of the building. The Puja, rites and Bhog are daily observed. Besides, more than 38 Naimittik (occasional) Deva-pujas are performed on different Parvas (sacred days) every year.

Vyavastha Department—

For the pronouncement of correct judgment on the complicated religious problems for which the Society is so often approached by the public from all provinces of India there exists a Vyavastha Vibhag consisting of renowned learned Pandits of Kashi. Some dozens of answers were sent from this department during the period.

Shastra Prakash (Editing & publishing Religious books) Department—

A few years ago the work of this department was entrusted to a company named Bharat Dharma Syndicate Ltd. (registered under Indian Companies Act) whose main object was the printing and publication of Sanatan Dharma works. But since it has gone into liquidation the work of this most important department of Mahamandal has been carried on through the help of a sister Society, viz. Sri Arya Mahila Hitkarini Mahaparishad and consequently the following important publications among others have come out during the last three months—

- (1) Bharat Dharma Samanwaya A text book for higher grade of scholars giving full information of our special Dharma and comparative study of the same with other religions of the world.
- (2) Kanya-Shiksha-Sopon Revised sixth edition in the interest of female education to be used in Girl schools.
- (3) Dharma Tattwa—An original treatise for highest religious training of both male and female students.
- (4) Puja and Prarthana—For use in imparting elementary religious training to boys and girls in schools as well as for Home Religious Culture of boys and girls.
- (5) Achar Chandrika Important text book for religious education both of advanced boys and girls and also for Hindu householders regarding every-day religious observances and all-round religious training and practice of religious life,

अकुण्ठं सर्वकार्येषु धर्मकार्यार्थमुद्यतम्। वैकुण्ठस्य हि यद्रूपं तस्मै कार्यात्मने नमः॥

# सूर्योदय।

# त्रभाषिक विशेषाङ्क ।

## मानसंपूजा।

रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिन्याम्बरम्। नानारविवभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनम् ॥ जातीचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा। दीपं देव दयानिधे पशुपते हुत्कल्पितं गृह्यताम् ॥ १ ॥ सौवर्णे नवरत्रखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पश्चविधं पयोद्धियुतं रम्भाफलं पानकम्। शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कपूरखण्डो अवलं ताम्बुर्छ मनसा मया विरचितं भक्त्या मभो स्वीकुरु ॥ २ ॥ छत्रं चामरयोर्धुगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मेछं वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा। साष्टाङ्गं प्रयातिः स्तुतिर्बहुविधा ह्येतत्समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजा गृहाण प्रभो ॥ ३ ॥ श्रात्मा त्वं गिरिजा मितः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः। सश्चारः पदयोः मदिचाणविधिः स्तोत्राणि सर्वो गिरो यद्यत्कर्म करोमि तत्तद्खिलं शम्भो तवाराधनम् ॥ ४ ॥ वाकायजं कर्मजं करचरणकृतं श्रवणनयनजं वां मानसं वापराधम्।

विदितमविदितं वा सर्दमेतत्त्तमस्व जय जय करुगाब्धे श्रीमहादेव शुस्मो ॥ ॥॥

भगवान् राङ्कराचार्यजीने साधकोंकी सिद्धिके छिये जो मानस-यागका उपदेश दिया है वह उपदेश सब सम्प्रदाय के साधकों के लिये हितकारी है। शेद केवल इतना ही है कि अपने अपने सम्प्रदाय के अनुसार अपने अपने उपास्यदेवको हृद्यके सिंहासनपर विठाकर निम्न प्रकारसे मानसयागका साधन करनेसे सबको कल्याणकी प्राप्ति हो सकती है। मानसयागके छिये मनसे ही गंगास्नान आदि करके पवित्र होकर इष्टपूजन करने की विधि है। शास्त्रोंमें छिखा है कि बहि: पूजासे मानस पूजाकी महिमा अधिक है। ऊपर लिखित श्लोकका तात्पर्य यह है कि हे द्यानिषे ! हे पशुपते ! हे देव ! यह रत्ननिर्मित खिंहासन, शीतल जलसे स्नान, नाना रत्नाविष्ठविभूषित दिन्य वस्त्र, कस्तूरिका गन्ध समन्वित चन्दन, जुही, चम्पा, और विल्वपत्र से रचित पुष्पाञ्जिल तथा घूप और दीप यह सब मानसिक ( पुजोपहार ) ग्रहण की जिये ।। १ ।। मैंने नवीन रहा खण्डों से रचित ख़वर्णपात्रमें घृतयुक्त खीर, दूध और दिध सिहत पाँच प्रकारके ब्यञ्जन, कदली फल, शर्बत, अनेकों शाक, कप्रसे सुवासित और स्वच्छ किया हुआ मीठा जल और ताम्बूल ये सब मनके द्वारा ही बनाकर प्रस्तुत किये हैं; प्रभो ! कृपया इन्हें स्वीकार कीजिये।। २ ।। छत्र, दो चँवर, पंखा, निर्मेख दुर्पण, बीणा, भेरी, मृदङ्ग, दुन्दुभी के वाद्य, गान और नृत्य, साष्टाङ्ग प्रणाम, नानाविध खुति-ये सब मैं संकल्पसे ही भापको समर्पण करता हूँ। प्रभो यह मेरी पूजा प्रहण की जिये।। ३।। हे शम्भो ! भारमा तुम हो, बुद्धि पार्वतीजी हैं, प्राण आपके गण हैं, शरीर आपका मन्दिर है, सम्पूर्ण विषय भोग की रचना आपकी पूजा है, निद्रा समाधि है, मेरा चलना फिरना आपको परिक्रमा है तथा सम्पूर्ण शब्द आपके स्तोत्र हैं; इस प्रकार मैं जो जो कर्म करता हूँ वह सब आपकी आराधना ही है।। ४।। प्रभो ! मैंने हाथ, पैर, वाणी, शरीर, कर्म, कर्ण, नेत्र अथवा मनसे जो भी अपराध किये हों; वे विदित अथवा अविदित हों, उन सबको आप क्षमा की जिये। हे करुणासागर! श्रीमहादेव शङ्कर ! आपकी जय हो । कर्म, उपासना और ज्ञान सम्बन्धी कार्य जो श्रीभगवान्की प्रसन्नताके छिये किया जाय और जिसका फछ देवछोकमें पहुँच कर देवी जगत्के सम्बर्धनका कारण हो वह यज्ञ है। मानस यागकी शास्तों में बहुत कुछ प्रशंसा है।

# धर्मका सार्वभौम रूप।

पूज्यपाद सहिषे वेद्व्यासजीने महाभारत ग्रन्थमें धर्मको नमस्कार करते हुए कहा है कि,

"यं पृथक् धर्भचरणाः पृथग् धर्मफलैषिणः। पृथग्धर्मेः समर्चन्ति तस्मै धर्मात्मने नमः॥"

इससे यही खिद्ध होता है कि, भारतमें पहलेसे ही धर्मकी सर्वव्यापकता और सब जीवोंकी हितकारिता स्वीकृत है। जैसे अनेक निद्याँ आपसमें मिलजुलकर अथवा अलग-अलग मार्गोंसे एक अद्वितीय समुद्रकी और बहती रहती हैं,
वैसे ही संसारके सब धर्ममार्ग एक अद्वितीय परमात्माकी और लेजानेवाले होते
हैं। इसमें सन्देह नहीं कि विशेष धर्म अलग अलग होते हैं। जैसे कि पिछले
अक्षमें विचार किया गया सनातनियोंका विशेष धर्म।

इसी प्रकारसे वेद और शास्त्रोंमें धर्मके छिये कोई नामकरण नहीं पाया जाता, केवल धर्म शब्द ही पाया जाता है। हिन्दू धर्म, आर्यधर्म, वैदिकधर्म, सनातनधर्म भादि जो नाम भारतमें अब सुननेमें आते हैं, ये सब प्राचीन नाम नहीं हैं और न इन राव्दोंका उल्लेख वेदों और शासोंमें है। अतः भारतमें केवल धर्म नामके प्रयोगसे भी धर्मकी खर्वव्यापकता और सर्वजीवहितकारिता सिद्ध होती है। महर्षि याज्ञवल्क्यजीने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि, "धर्म यो बाधते धर्मी न स धर्मः क्रथमें तत्। अविरोधी तु यो धर्मः स धर्मो मुनिपुङ्गव॥" जो धर्म अन्य किसी धर्मको बाधा दे वह उत्तम धर्म नहीं हैं, और जो धर्म सब प्रकारके धर्मीका अविरोधी हो वही सद्धर्म है । इस सिद्धान्तसे भी यही सिद्ध होता है कि धर्म सर्वजीव-हितकारी है। धर्म शब्दकी व्याख्यासे भी इसी भावकी सिद्धि होती है क्योंकि धर्म शब्द धृघातुसे बना है। इसका अर्थ यह है कि जो धारण करता है, उसको धर्म कहते हैं। वेद और पराणादि शास्त्रोंमें भी ऐसा वर्णन है कि परमात्मा जगदीश्वरकी जो दैवीशक्ति सारे जगतको धारण किये हुए है और जिस शक्तिके द्वारा प्राणिमात्र डलति करते हुए परम पद रूपी भगवानकी ओर पहुँचते हैं, उसी भगवानकी शक्तिका नाम धर्म है । इन सब कथनोंसे यही सिद्ध होता है कि भारतका धर्म-सिद्धान्त सब धर्मों में मणिमालाके सूत्रकी तरह व्यापक है। जैसे एक सूर्य भगवान् जल, कांच, मणि, मिट्टी, पत्थर आदिपर समानरूपसे प्रकाश डाळते हैं परन्तु पदार्थी के अधिकारके अनुसार ज्योति प्रतिफल्लित होती है उसी प्रकार धर्म, सब सम्प्रदायों में यथायोग्य अधिकारों के अनुसार कार्य करता है।

# धर्मकी दार्शनिक व्याख्या।

जितने वैदिक दर्शनशास्त्र (फिछासफी) हैं और श्रीमद्भगवद्गीता आदि वेदके सार प्रनथ हैं संबही किसी न किसी प्रकारसे मानते हैं कि सर्व शक्तिमान परमात्माकी शक्तिके जिसको प्रकृति भी कहते हैं, तीन गुण हैं। पहिला सत्त्वगुण, दुसरा रजोगुण और तीसरा तमोगुण (श्रीमद्भागवद्गीता अ० १४)। सत्त्वगुण, ज्ञानप्रकाशक है, शान्ति देनेवाला है, आकर्षण तथा विकर्षणशक्ति और राग तथा द्वेषका समन्वय करनेवाला है, एवं सृष्टिकी रक्षा और स्थिति करनेवाला है। रजो-गुण, इच्छा स्रोर प्रवृत्तिको बढ़ानेवाला है, चक्रवलता, अशान्ति दुःख और राग तथा आकर्षणशक्तिको स्तपन्न करनेवाला है, तथा सृष्टिका स्तपादक है। तमोगुण, प्रमाद व भाउरयको बढ़ानेवाछा है, अज्ञानप्रकाशक है द्वेष तथा विकर्षण शक्ति (रिपल्शन) को उत्पन्न करनेवाला पर्व सृष्टिका नाश और प्रलय करनेवाला है। जगद्धारक घर्मकी शक्तिसे सारा संसार यथावत् स्थित रहता है। इस कारण यह सिद्ध हुआ कि सत्त्वगुण बढ़ानेवाला कार्य ही धर्म है। जिस कार्यसे रजी-गुण और तमोगुण द्वा रहे और सत्वगुण बढ़ता रहे वही शारीरिक वाचितक मान-सिक तथा बौद्धिक कर्म ही धर्म है। सारा संसार त्रिगुणात्मक है, इसिछिये न तो कोई पदार्थ तीनों गुणोंसे रहित है और न कोई जीवं तीनों गुणोंसे रहित हो सकता है। फछतः मनुष्य त्रिगुणकी चेष्टासे रहित नहीं हो सकता। जसे स्रोते समय और भाउत्यके समय मनुष्यमें तमोगुणका उद्य, काम करते समय रजोगुण और सद्विचार करते समय अथवा च्यासना करते समय सत्त्व-गुणका उदय होता है; इस प्रकार मनुष्यके कर्म समृह भी तीन गुणके होते हैं। परन्तु जो कर्म निरवच्छित्ररूपसे सत्त्वगुणको बढ़ावे वही कर्म धर्म है। सूर्य चन्द्र आदि बड़ेसे बड़े प्रह नक्षत्र आकर्षण और विकर्षण शक्ति (रजीगुण तथा तमोगुण) के समन्वय ( Equilibrium ) से अपनी अपनी परिधिमें घूम रहे हैं, अपने अपने अधिकार पर स्थित हैं, और एक दूसरेसे टकराकर नष्ट भ्रष्ट नहीं होते हैं। यह समन्वय करनेकी शक्ति प्रकृति माताके सत्त्वगुणके सिवाय और कुछ नहीं है। इसी प्रकार छोटेसे छोटे पत्थरमें परमाणुओंकी आक-र्षण शक्तिसे पत्थरपन आता है; और जब उस पत्थरमें परमाणुओंका विकर्षण होता है तो उस पत्थरका पत्थरपन नष्ट हो जाता है। यह धर्मकी सत्त्वगुण मूळक-भारिका शक्ति ही है जो परमाणुओं में आकर्षण और विकर्षण शक्तिका समन्त्रय

करके पत्थरके पत्थरपनकी रक्षा करती है। यही जड़पदार्थीमें धर्मशक्तिका उदा-हरण है। इसी प्रकार चेतन-राज्यमें धर्मके द्वारा जीवोंको रक्षा और चन्नति इसी विज्ञानके अनुसार समझने योग्य है। भारतके दर्शनशास्त्र यह बताते हैं कि सबसे नीची श्रेणोके जीव डड़िज जाति (Vegetable kingdom) के हैं। उद्भिज्ञसे जीव स्वेद्ज जाति (germ kingdom) में पहुँचते हैं, स्वेद्जसे जीव अण्डज जाति ( egg-born kingdom ) में पहुँचते हैं, और ऋमशः अण्डन जातिसे जीव समृह जरायुज जाति (Sack-born kingdom) में पहुँचते हैं। तथा अन्तमें जरायुज जातिमें क्रमोन्नति करते हुए इस क्रमविकास (evolution) के अनुसार मनुष्य योनिमें पहुँचते हैं। भारतके दर्शन शास्त्रोंने यह सिद्ध किया है कि इन चद्भिज, स्वेदज, अण्डज और जरायुज जातिके जीवोंमें जो क्रमोत्रति होती है यह सत्त्वगुणके क्रमविकासके द्वारा ही होती है, तथा ज्ञानका क्रमविकास उत्तरोत्तर कैसा होता है सो इन चारों श्रेणियों में जीवोंकी अवस्थाकी पर्याछोचना करनेसे अच्छी तरह जाना जा सकता है। जब जीव मनुष्य योनिसें आ जाता है. उस समय जीवके जीवत्वका पूर्ण विकास हो जानेसे उसमें धर्म-भाचरण करने तथा अधर्म-आचरण करनेकी शक्ति अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। अधर्म करनेसे मनुष्य नीचे गिर जाता है, और धर्म करनेसे घीरे घीरे वह उन्नति करता रहता है, तथा अन्तमें परमात्मामें पहुँचकर मुक्त हो जाता है। इसी कारण दर्शन-शास्त्रोंने कहा है कि धर्मधाधनसे इस छोककी उन्नति परछोककी उन्नति और मुक्तिकी प्राप्ति होती है। "यतोऽभ्युद्यितः श्रेयससिद्धिः सघर्मः"। (वैशेषिकदर्शन)

यह सर्वजीविहतकारी धर्मशक्ति, सब धर्मों के अधिकारियों को उन्नति के पथपर छे जाती है क्यों कि विचार करने से प्रकट होता है कि मनुष्यके कर्म चार श्रेणियों के होते हैं; यथा शरीर से कर्म, वचन से कर्म, मन से कर्म, और बुद्धि द्वारा किये हुए कर्म। बड़ों को हाथ जोड़ कर और शिर झुका कर अभिवादन आदि सम्मान दिखाना शारीरिक कर्म के उद्दाहरण हैं। इस प्रकार के शारीरिक धर्म के पाछन करने से शरीर का अकड़ कर्पो तमोगुण घटता है और अहं कार कर पर्में रजी गुण दब जाता है; इस कारण उसकी धर्मोन्नति होती है। सब प्रकार के मता जुयायियों के छिये, वे चाहे हिन्दू हों चाहे मुसळमान यह धर्म मंगळ करने वाळा होता है। इसी प्रकार वाचितक धर्मका एक उदाहरण छेकर विचारा जा सकता है; जब किसी भी धर्मका मनुष्य पास आये हुए मनुष्यके साथ कठोर वचन में बातचीत न करके मधुरता तथा प्रेमसे बातचीत करता है तब उस बात-

चीतमें रजोगुण और तमोगुणका उद्य नहीं होता और दोनों ओर आनंद तथा शान्तिका अनुभव होता है। ऐसे वाचितक कार्य सब धर्मी के सनुष्यों के लिये धर्म बढ़ानेवाला होगा चाहे हिन्दू हों चाहे मुसलमान चाहे ईसाई हों चाहे पारसी। इसी प्रकार मानसिक कर्मका उदाहरण समझना चाहिए। जैसे किसी भी धर्मका मनुष्य हो यदि वह मनमें किसीको पीड़ा देने और हिंसा करनेकी बात सोचे तो उसका यह मानसिक कम सत्त्वगुण नाशक होनेसे अधर्म होगा; इसी प्रकार कोई मनुष्य यदि परोपकारकी बात सोचता है तो वह मानसिक कार्य उसके छिये सत्त्वगुण वर्द्धक होनेके कारण धर्मकी वृद्धि करनेवाला हो जायगा। ऐसे ही बौद्धिक कर्मका उदाहरण यह है सायन्सका पण्डित यदि मनुष्य हत्याके विचारसे संसारनाशकारी अख्न-शख और विषेठे गैस आदिका आविष्कार करे तो वह बौद्धिक कार्य उसके छिये अवर्म बढ़ानेवाला होगा परन्तु यदि कोई चिकित्सक मनुष्यकी रक्षाके लिये भच्छी-अच्छी द्वाइयोंका आविष्कार करे तो वह बौद्धिक कार्य उसके लिये धर्म बढ़ानेवाला होगा। इस प्रकार सब श्रेणीके शारीरिक, वाचनिक, सानसिक भौर बौद्धिक कार्य सब प्रकारके धर्म मार्गीके अधिकारियों के लिये चाहे वे विश्वास करते हों या नहीं करते हों समानरूपसे घर्मको बढ़ानेवाछे होते हैं। अतः दार्शनिक व्याख्याके अनुसार धर्मकी सत्त्वगुण बढ़ानेवाली शक्ति पृथ्वीके सब धर्मसतोंके छिये समान रूपसे हितकारी है, इसमें सन्देह नहीं।

इस समय सारे संवारमें दु: खका दावानळ दिन-प्रतिदिन धधकता जाता है और आसुरी भाव दिन दिन जगतको अशान्ति सागरमें डुवा रहा है। इसका प्रधान कारण यह है कि धमका यथार्थस्व हर्ष शिक्षित मनुष्यसमाज भूळ गया है। धर्मका दार्शनिक रहस्य मनुष्य जितना समझते जायँगे मनुष्य-समाजका उतना ही कल्याण होगा।

जैसे बहु पुत्रवान् रनेहमय पिताके छोटे और बड़े, अज्ञानी और ज्ञानी, कम शक्तिवाछे और अधिक शक्तिवाछे, सब श्रेणीके पुत्र होते हैं, और छपा तथा रनेह करनेवाछा पिता सबको रनेह दृष्टिसे देखता है, और सब श्रेणीके पुत्र पितापर श्रद्धा करते हुये उनका सम्मान करते हैं, तथा उसके सब पुत्र आपसमें प्रेमसे मिछकर पिरवारमें मधुर शान्तिको स्थापना करते हैं; उसी प्रकार सर्वशक्तिमान एक अद्वितीय परमात्मा प्रथ्वीके सब धर्ममार्गीपर छपादृष्टि रखते हैं और सब धर्ममार्गीका छक्ष्य एक ही परमात्माके चरणों की ओर होनेके कारण उनके अनुयायियों

का परम कर्तव्य है कि परस्पर एक दूसरेको आई आई सममें। ऐसे ही यह दु:खमय संसार परम शान्ति और सुखका स्थान हो सकता है।

## निवेद्न।

सूर्योद्यका त्रैमासिक भौर त्रैभाषिक विशेषाङ्क बहुत विचारपूर्वक प्रकाशित किया गया है और श्रीमहामंडलकी मंत्रीसभाने सारे भारतद्वीपमें इसकी अधिक संख्यामें वितरित करनेका संकल्प किया है, इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। (१) श्रीमहामंडलके धर्म प्रचार विभागकी सहायता करना। (२) हिन्दू धर्मके सम्प्रदायोमें साम्प्रदायिक मतसेद, ईर्ब्या, द्वेष आदि दूर करना। (३) हिन्दू जातिके संगठन कार्यमें सहायक बनना। (४) हिन्दू समाजके सब श्रेणीके नेतृवर्गों के साथ आत्मीयता बढ़ाना। (५) नाना धर्माचार्यों, राजा महाराजाओं, सेठ साहूकारों, हिन्दू नरनारी और सब श्रेणीके हिन्दुओं को एक प्रेमसूत्रमें बाँधनेका प्रयत्न करना। (६) पृथ्वीके सब धर्म मार्गी और सब मनुष्योंको आतृः प्रेमकी दृष्टिसे देखना। (७) भारत द्वीपमें राजा और प्रजामें पितापुत्रवत् भावके स्थिर करनेमें यलशीछ रहना। (८) भारत द्वीपकी राष्ट्रभाषा हिन्दीका सारे आरत द्वीपमें प्रचार करनेमें यथासम्भव सहायता देना । (९) संस्कृत भाषाभाषी विद्वानों में वेद और शास्त्रोंके अही किक रहरयोंको सरह भौर सुगमरीतिसे संस्कृतमें नियमित प्रकाशित करना। ( १० ) अंग्रेजी भाषाभाषी सज्जनों अध्यात्मतत्त्व और सनातनधर्मके रहस्योंको अंग्रेजी भाषामें प्रचार करनेमें यथासम्भव उद्योग करते रहना। (११) हिन्दू जातिको विराट धर्म सभा श्रीभारतधर्म महामंडलके पुरुषार्थीका प्रचार करना। इन सब ग्रुम उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये किस प्रकारका पुरुषार्थं करना चाहिये, इस विषयमें यदि पाठकवर्ग समय-समय पर सत्परामर्श देंगे तो हम उपकृत होंगे। पाठक पाठिकाओंसे सविनय निवेदन है कि सर्योदयके अङ्गोंको सुरक्षित रखनेसे उनको अनेक लाभ होंगे।

# हिन्दू संगठन।

हिन्दू नरनारीमात्र श्री भारतधर्ममहामंडलके सदस्य हो सकते हैं। सनातन-धर्मको रक्षा, शिक्षा और प्रचारके अतिरिक्त वर्णाश्रमधर्मी हिन्दू समाजके संगठनके विचारसे प्रत्येक हिन्दूको अपनी इस विराट महासभाका सदस्य शीघातिशीघ बन जाना चाहिए। सदस्यको केवछ १) साल सह।यता श्रीमहामंडलको देनी होती है। इस त्रैमासिक भौर त्रैभाषिक पत्रके विना मूल्य मिछनेके अतिरिक्त उनको एक सदस्य मानपत्र प्राप्त होता है, वे श्रीमहामंडडके संचालक अंग बनते हैं. धर्म सम्बन्धी किसी प्रकारकी शंका होनेपर पत्राचार द्वारा उनकी शंकाओंका समाधान किया जाता है, उनके घर में बालक बालिकाओंको बालकपनसे ही धर्मशिक्षा दिलानेमें सहायता और सत्परामशे दिया जाता है और श्रीमहामंडलके द्वारा प्रकाशित धर्मपुस्तक और पुस्तिकायें स्वलप मूल्यमें उनको मिछती हैं। इस कारण सूर्योदयके पाठकवर्ग जो अभीतक सदस्य नहीं हुए हैं, उनको पत्र मेजकर सदस्य होना चाहिये और अपने आत्मीय-बन्धु-बान्धवोंको और अपने प्राम और नगर निवासियोंको सदस्य बनानेका प्रयत्न करके धर्म और यश प्राप्त करना चाहिये। यदि कोई सज्जन धर्म-सेवक बनकर सदस्य संख्या बढ़ानेका विशेष रूपसे प्रयत्न करना च।हें और इस स्वजातीय हितकारी कार्यको करते हुए अर्थोपार्जन भी करना चाहें तो उनको नियमित मासिक वृत्ति आदि देनेके नियम श्रीमहामंडलकी मंत्रीसभाने बनाये हैं जिससे इस समयकी वेकारी समस्याका भी कुछ निराकरण हो सकेगा।

हिन्दू संगठनके शुभ अभिप्रायसे कई प्रतिष्ठित महानुभावोंने इस संस्थासे निम्न अपीछ की है।

# श्रीभारतधर्ममहामंडल, काशीसे श्रपील।

मान्यवर समापति, श्रीभारतधर्म महामंडल ।

बहुत कुछ सोचनेके बाद इस छोगोंने यह निश्चय किया है, कि आपको तथा आपकी संस्थाको एक बार इस वर्तमान कर्त्तव्य और गुरुतर जिम्मेदारीकी याद दिछायें तथा सोयी हुई आपको संस्था और अपनी जातिको एक बार जामत करनेकी चेष्टा करें। एक वर्षसे बराबर इस छोगोंने इस बात पर विचार किया है। आजकी विषम परिस्थित तथा अपनी जातिकी धर्म, संस्कृति और सम्यताका शनै: शनै: अपहरण हमें अत्यन्त व्याकुछ कर रहा है। हमारी एक जाति आज अनेकत्वके कूर मार्वोका शिकार हो रही है। हमारी जाति और संस्कृतिके दुश्मनोंने हमारी जातिके प्रत्येक वर्गों में पारस्परिक छज्जाजनक कछह वरपा

कर रखा है। कौन ऐसी संस्था है, जो जातिके समग्र शरीरको एकाप्रकर उसके अंगों में पारस्परिक सामंजस्य छाकर सम्पूर्ण उन्नति और शक्तिकी ओर अप्रसर करे ?

दूसरी कोर देखिये तो बेकार-समस्या हिन्दुस्तान भरके छिये दुखदायी हो रही है। हमारी एकताकी प्रनिथ शिथिछ होकर इसे और भी भीषण बना रही है। स्वतन्त्रता तथा जातीयताके नाम पर बड़ी जाति और छोटी जातिवाछों में, हिन्दू मुस्छमानों में, राजाओं और उनकी रियायों में यहाँ तक कि स्त्री और पुरुषमें भी एकता दूटकर पारस्परिक संप्रामकी तैयारी हो रही है। इस कटुतापूर्ण वातावरण में बेकारीको समस्या और भी अधिक शोचनीय रूप पा गयी है। छिन्न-विछिन्न होकर आपसकी छड़ाई में तथा वेकारी और अशान्ति में समप्र जातिका छुप्त हो जाना हो इसका परिणाम माछूम होता है। हमारे मकानके चारों ओर वेकारी, अभाव और अशान्तिकी आग छगी है। हमारे दुश्मन उस आगमें घी डाछ रहे हैं। हमारा जछकर मरना हो इसका निश्चित परिणाम माछूम होता है। अफसोस तो यह है, कि हम अपनेको इस आगके चुझानेके काविछ न करके अपनेको इसके इन्धनके काविछ बना रहे हैं। अपने संस्कृति अपनी जातीयताको मुछाकर जिस पेड़की जड़से हमारी हरीहरी जीवित-डािछयाँ सर्वत्र आकाशमें फैळी हैं और जिस पेड़की जड़से हमारा अस्तित्व ही पोषण पाता रहा है, हम उसी पेड़को जड़से काट डाळनेपर तुछे हुए हैं।

अब भी तो हम अपनेको सममें। अब भी तो हम अपने दुश्मनोंको समझें। जबतक एक दूसरेको नष्ट करनेका मारक प्रयत्न छोड़कर हम अपने घरके चारों ओर धधकती इस ध्वंसक आगको नहीं समझते, इस आगका प्रतोकार नहीं समझते, और स्वयं अपनेको समझकर इस आगको बुझानेका घोर प्रयत्न नहीं करते, तबतक अवश्यम्भावी अकाळमृत्युसे हम अपनेको नहीं बचा सकेंगे।

अपनी संस्कृति और जातीयताको हृद्यसे प्यारकरनेवाछे कुछ चिन्ताशोछ व्यक्तियोंने छगभग एक साछ पहुँछ इस संकटसे रक्षाकी योजना करनेके छिये एक संयोजक-समिति बनायी और उस समितिकी बनायी हुई योजना देशके प्रमुख व्यक्तियोंके सामने रखी गयी। उस समितिके जनरछ सेक्रेटरीके पास हिजहाइनेस महाराजा बहादुर देवासने अपनी मूल्यवान सम्मित भेजी जिसके अनुसार उस समितिने आपको संस्थासे अपना सहयोग तथा सेवाकी इच्छा जाहिर की। आज हमारी हार्दिक इच्छा है, कि यह सम्मेछन हमारी जाति और संस्कृतिको बचानेमें समर्थ होवे।

हमारा निवेदन है, कि शीव्रातिशीव्र एक महासम्मेलनका आयोजन किया जाय, जहाँ हमारा वर्त्तमान कर्त्तव्य निश्चित किया जा सके। श्रीभारतधममहामंडलके प्राणस्वरूप श्री १०८ पूज्यपाद श्रीस्वामी ज्ञानानन्दजी महाराज तथा महामंडलान्तर्गत बनारस पण्डित कम्यूनिटीके कैमेरा डिक्टेटर श्री महाराज मैरवानन्दजी सवधूतसे आपके द्वारा हमारा यह निवेदन है, कि हमारी संस्कृति तथा आदशे अश्चुण्ण रखनेके लिये तथा जातिके संकट दूर करनेके लिये जो उपाय उक्त पूज्यपाद स्वामियोंने आविष्कार किये हैं, उन्हें व्यवहारमें लानेका आयोजन किया जाय।

दूसरा निवेदन यह है, कि हमारे घरके चारों ओर जलती हुई इस ध्वंसक आगको बुझानेके लिये हमारी संस्कृति और सभ्यता पर दुश्मनों के कुठाराघात के निवारण के लिये, वेकार-समस्या समाधानके लिये, सर्ववर्गीय एकतास्थापन के लिये, मारक पारस्परिक संघर्ष मिटानेके लिये तथा अपना आदर्श निरूपण के लिये समय भारतमें एक भैरवदल कायम किया जाय। पंजाब और बंगाल के सेतुस्वरूप श्री के० एन० सहगलको तथा विहार कार्डन्सल के एक्स प्रेसिडेण्ट श्रीमान रज्जन-धारीसिंह महोदयके अजीज श्रोसुरेन्द्रधारी सिंह महोदय, एम० ए० को इस दलके प्रतिष्ठाता बननेके लिये निवेदन किया जाय।

आज कार्य करनेका समय भागया है। श्रीभारतधर्म महामंडल ही एक ऐसी संस्था है, जिसमें राजा महाराजाओं से लेकर साधारण जनता भी सम्मिलत है। महामण्डलमें ही उस शक्तिका बीज निहित है जो प्रस्फुटित तथा विस्तृत होकर हमारी जाति और संस्कृतिको छाया प्रदान कर सकती है। दूसरी कौन ऐसी संस्था है जो जातिक समप्र शरीरको एकाप्र कर उसके प्रत्येक अंगों में पारस्परिक सामझस्य लाकर उसे संपूर्ण उन्नति और शक्तिकी और अप्रसर करे। विनीत—(१) श्रीनिवासदेव नारायणसिंह, (२) शिवेश्वरप्रसादनारायणसिंह शर्मा एम० एल० ए०।

(३) डाक्टर भुवनमोहन पाछ, (४) विन्देश्वरीशरणसिंह रा० व०।

(४) जगतिकशोरनारायण।

# सनातनधर्मियोंसे विनीत निवेदन।

वर्त्तमानकालमें सारो पृथ्वीमें एक बड़ा परिवर्त्तन दिखायी पड़ता है। क्या आधिभौतिक जगत, क्या आध्यात्मिक जगत दोनोंमें घोर परिवर्त्तन हमारे नेत्रोंके सामने हैं। समस्त जगतके सामने मानो एक विचित्र नवयुगका उदय दिखायी पड़

रहा है और हमारी मानुभूमि भारतखण्डमें जो धर्मभूमि कहाती है, धर्मशिक्षाके अभावसे और कुसंगके कारण धर्मिवचारों और धर्मआचारोंकी इतनी
न्यूनता हो गयी है, कि धर्मकी आवश्यकताको ही छोग भूछ रहे हैं। सनातनधर्मी
भारत इसी परिवर्त्तनके साथ ही साथ एक बड़ी जिम्मेदारी तथा भविष्यत् सम्भावनाओंका सामना कर रहा है। इस समय हमारे देश भरमें जो असाधारण राजनीतिक-विसव, सामाजिक-विसव और धार्मिकविसव चपस्थित है, उसकी उपेक्षा
हम किसी तरह भी नहीं कर सकते। इस कारण इस अवसरपर यह अत्यन्त
आवश्यक है, कि सनातनधर्मियोंके सब श्रेणियोंके नेतृवृन्द एक देश और कालमें
एकत्रित होकर इस गुरुतर संधिके समयमें ज्ञान-शक्तिका लाम उठावें और निम्नलिखत विषयोंपर विचार विनिमयकर कर्त्तव्य निश्चित करें। यथा—

- १-वर्तमान समयके तीन विचारणीय विषयोंकी मीमांसा।
- २-भारतीय वेकार-समस्या और उसका समाधान।
- ३-अपनी संस्कृति तथा आद्शे की रक्षाका उपाय।
- ४—धर्मशिक्षाके अभावसे जो इमारी सन्तति छक्ष्यहीन होती है, उनके बचनेका यह।
- ४—स्वधर्मियोंके पारस्परिक संघर्षका निराकरण तथा उनमें प्रेमपूर्ण भावका स्थापन।
  - ६-सामाजिक संघ-शक्तिके प्राप्त करने और स्वधर्मी के संगठन करनेका आयोजन।
- ७—भीतर और बाहरसे जो हिन्दू जातिपर आक्रमण हो रहे हैं, उसका संघ्-शक्तिकी प्राप्ति द्वारा निराकरण।
- ८—अज्ञानके कारण जो स्वधर्मकी उपेक्षा, धार्मिक शिक्षाकी उपेक्षा और आध्यात्मिक उन्नति की उपेक्षा दिखाई पड़ती है, उसको दूर करनेका प्रयत्न । तथा

९-सनातनधर्मके साम्प्रदायिक विरोधकी शान्ति।

विचारशील सज्जनोंसे यह बात लिपी नहीं है कि सनातनधर्म और वर्णाश्रमको माननेवाली धर्मप्राण आर्यजाति पर इस समय चारों ओरसे विपत्तियोंके बादल में हरा रहे हैं। जो आर्यजाति संसारकी सम्यता, धर्म, विविध विद्या और ज्ञान आदिमें आदिगुरु थी आज उसका अस्तित्व ही संकटमें है। जिस जातिने अनेक विदेशी आक्रमणोंको सहते हुए प्राचीन कालसे आज तक अपने धर्म और संस्कृतिकी रक्षा की है, उसे अपने ही सुधारक कहलानेवाले स्वजनोंके स्वेच्छाचारसे इस समय अपने धर्म, समाज, अपनी संस्कृति और सम्यता की रक्षा करना कठिन

हो रहा है। क्योंकि ये छोग अपनी धार्मिक-शिक्षा और सामाजिक शृङ्खछाकी वैज्ञानिक भित्तिके अज्ञानसे हम पर मनमाना प्रहार कर रहे हैं, विभिन्न उद्देश्यों भौर टक्ष्योंसे स्थापित हुई देशकी अनेक संस्थायें समाज-सुधारके बहाने हमारी धार्मिक बातोंमें अनिधकार हस्तक्षेप करनेमें भी किब्रित संकोच नहीं करतीं भारतके अन्य धर्ममतोंके विरुद्ध कुछ भी करनेका साहस या आवश्यकता इन राजनैतिक नेताओंको नहीं प्रतीत होती। इसका कारण क्या है ? चूँकि अन्य-मतावलम्त्री संगठित हैं। सनातनधर्मी बहुसंख्यक होते हुए भी असंगठित हैं। इसिंखिये इन प्रहारोंका प्रतिकार वे नहीं कर सकते; और मन मसोस कर अत्या-चारोंको सहते जाते हैं। क्या अब भी हम सनातिनयों की निद्राभंग होनेका समय नहीं आया है ? क्या सर्वनाश हो जाने तक हम इसी प्रकार मुकवत् उदा-सीनताका भाश्रय छिये रहेंगे ? अन्यमतावलम्बी संगठन द्वारा अपनी शक्ति बढ़ाकर अपने धर्म और संस्कृतिकी रक्षाके नाम पर अल्पसंख्यक होकर भी अधिकाधिक अधिकार प्राप्त करते जाते हैं। बहुसंख्यकोंके अधिकार तो दूर रहे, सनातनधर्मियोंको अल्पसंख्यक वताया जाता है और ऐसा करके भी अल्प-संख्यकों के अधिकारके नाते भी उनकी रक्षा न की जाकर उन्हें पदद्छित किया जा रहा है। हमारी संस्कृति और आदर्श तथा हमारी सभ्यता पर वह मार्मिक भाघात किया जा रहा है, जिससे इमारा अस्तित्व ही समूछ नष्ट हो जाय।

एक आदर्श, एक संस्कृति तथा एक धर्मका बंधन ढीछा पड़ जानेसे हमारी जातिकी विभिन्न श्रेणियों में पारस्परिक विषम कछह तथा अवांछनीय स्पर्धा और संघर्ष क्रमशः वृद्धि पा रहे हैं। राजा-प्रजा, जमींदार-रैयतमें ही नहीं आज तो भाई माईमें, बड़ी जातिवाछों और छोटी जातिवाछों में, यहाँ तक कि पित और पत्नीमें भी भयंकर कटुता वृद्धि पा रही है। हमें अपनी जातिको संगठित कर यह समझ छेनेकी जहूरत है, कि जाति तथा समाजमें सामंजस्य छाकर ही हम उन्नत हो सकेंगे। जातिके विभिन्न अवयव परस्परमें छड़कर अपनेको तथा समपूर्ण शरीरको ही नष्ट कर देंगे।

जाति की प्रत्येक श्रेणीके छोगों में पारस्परिक सामंत्रस्य तथा प्रेम-भाव उत्पन्न कर्ने में आजकी कोई भी संस्था समर्थ नहीं है। एक संस्था एक ही श्रेणीके छोगोंका पृष्ठ-पोषक बनकर अन्य श्रेणियोंके विरुद्ध कटुता उत्पन्न करती है। ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जिसका छक्ष्य समप्रजातिके विभिन्न वर्गोकी पारस्परिक सामंजस्य-पूर्ण सम्पूर्ण उन्नति हो।

श्रीभारतधममहामंडळ काशी भी जिसने सब सम्प्रदायांके धर्मावळम्बी, स्वाधीन नरेश, रईस, सेठ साहूकार, विद्वान् और सर्वसाधारण जनताको एक ही संस्थामें समावेश किया है, आज तक प्रायः निष्क्रिय रहा है। परन्तु इस संस्थाकी महान् संभावनाओं को लक्ष्य करके कुछ महानुभावोंने जातिकी इस विषम वेळामें इसे अपने महान् कर्त्तव्यके ित्ये जाप्रत करनेका निश्चय किया और इस संस्थाके कर्णधारोंके यहाँ कुछ प्रभावशाङो सज्जनोंने एक अपीछ भेजी तथा इसे इस महान् जिम्मेदारीके लिये च्यत किया।

श्रीभारतधर्ममहामण्डल काशी, गत चालीस वर्षोंसे अखिल भारतवर्षीय सनातनधर्मियोंकी प्रतिनिधिभूत महासभा है, और वह अन्याहतहूपसे अपने कर्त्तन्योंको नाना विपत्तियोंका सामना करते हुए भी पूरा करता आ रहा है। दु:खित जातिकी अपील सुनकर उसने इस गुरुतर संधिमें सनातनजातिके कर्त्तन्य निश्चित करनेके लिये अखिल भारतवर्षीय एक महासम्मेलन आगामी शिशिर ऋतुमें तीर्थस्थान काशीमें करनेका निश्चय किया है। अतः श्रीभगवानको कृपासे आशा है, कि इस अवसर पर सभी श्रेणीके नेतृवर्ग एकत्रित होकर इस महाधि-वेशनको सफल करेंगे। ऐसे महाधिवेशनकी इस समय कितनी बड़ी आवश्यकता है यह विचारकर सब प्रान्तोंके बहुसंख्यक प्रतिनिधि अधिवेशनमें भाग लेनेको अवश्य पधारनेकी कृपा करें जिससे विचारणीय विषयोंपर निश्चय किया जा सके।

ऐसी विषम परिस्थितिमें सनातनीमात्रको अपनी इस दुर्दशा पर तथा भावी विपत्ति पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। भारतके समस्त प्रान्तोंके सना-तिनयोंको एकत्र होकर विचार विनिमयद्वारा यह निश्चय करना चाहिये, कि इस संकटसे हम अपनी जाति तथा संस्कृतिकी, अपने आदर्श तथा घमकी और स्वयं अपने आपकी किस प्रकार रक्षा कर सकनेमें समर्थ हो सकते हैं।

हिज हाइनेस महाराजा बहादुर देवास जूनियर विद्याभूषण भारतधर्मरत्न परमधार्मिक श्रीमान सदाशिवराव पवारमहोदयने अपनी परम उदारता एवं धार्मिक उत्साहके कारण इस महाधिवेशनके सभापितका आसन सुशोभित करना स्वीकार किया है। प्रत्येक सनातनधर्मीका यह परम कर्त्तव्य है, कि इस आगामी महाधिवेशनको सफल करनेमें तन, मन, धनसे अपनी शक्तिभर पूर्ण सहयोग प्रदान करें, जिससे हमारे धर्मके विरोधियोंको यह भलीमाति ज्ञात हो जाय, कि हमारी जाति अभी जीवित है और संगठित होकर अपने धर्म, संस्कृति तथा आदर्शकी रक्षा करनेके लिये उद्यत हो गयी है।

विशेष जानकारीके छिये मंत्री, अधिवेशन विभाग, श्रीभारतधर्ममहामंडल, काशीसे पत्र व्यवहार करनेकी हमारी प्रार्थना है।

सहायताके लिये हमारी अपील है। किसी भी प्रकारकी सहायता श्रीयुत झारखण्डीप्रसाद नारायणसिंह मेम्बर, बोर्ड आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन, रामनगर स्टेट, रामनगर फोर्ट, बनारसके पतेसे सानुप्रह स्वीकृत होगी।

निवेदक

बल्धभद्रप्रसाद नार।यणसिंह सेकेटरी स्वागतकारिणी सभा।

# श्रीमहामंडलकी उन्नतिके कार्य।

#### नियम संशोधन।

श्रीभारतधर्म महामंडलके नियम और उपनियमों में वर्त्तमान देश, काल भौर पात्र के अनुसार परिवर्त्तन करनेके लिये एक सब कमेटी बनी है। इस विषयमें जो सदस्य अथवा जो सज्जन परामश देना चाहें, उक्त कमेटीके विचारार्थ मंत्रीके नाम भेजनेकी कृपा करें।

### घरू धर्म-शिक्षा विभाग ।

इस बीचमें श्रीमहामंडलके अनेक विभागों द्वारा संपादित कार्योंका संक्षिप्त विवरण इस अंकके अँग्रेजी अंशमें प्रकाशित किया गया है। पाठकोंकी जानकारीके लिये निवेदन किया जाता है कि प्रत्येक हिन्दू गृहस्थको महामंडलके घार्मिक-विश्वविद्यालयका सहयोगी सभ्य बनना चाहिये। ऐसे सद्स्योंको अपने बालक-बालिकाओंकी धर्मशिक्षाके लिये पाठ्य पुस्तकें विना मूल्य मिलती हैं। उनके द्वारा घरके बालक-बालिकाओंको प्रथम अवस्थासे ही धर्मशिक्षा देनेका प्रबन्ध करना चाहिये।

#### पुस्तक-प्रकाशनविभाग।

ब्रह्मीभूत स्वामी द्यानन्द्जी महाराजने शास्त्रीय प्रन्थोंके प्रकाशनके छिये बहुत बड़ा ह्योग किया था। इस ग्रुम कार्यके छिये भारतधर्म सिंडिकेट छिमिटेड नामक एक कम्पनी स्थापित की गयो थी। जिसके द्वारा अनेक प्रन्थ प्रकाशित

हुए। उक्त स्वामीजो महाराजके छोकान्तरित होनेके साथ ही साथ वह कम्पनी छिक्विडेशनमें चछी गई। अनेक मूल्यवान् छिखे हुए और छपे हुए धर्मग्रन्थ कम्पनीके मकानमें बन्द हैं। अतः अब धर्मशिक्षाके लिये जो पुस्तकें श्रीमहा-मंडलके शास्त्रकाशविभाग द्वारा प्रकाशित हुई हैं उनके नाम निम्निलिखत हैं—(१) धर्मविज्ञान, (२) गीतार्थचन्द्रिका, (३) परछोकतत्त्व, (४) महिला प्रश्नोत्तरी, (४) सदाचार प्रश्नोत्तरी, (६) परलोक प्रश्नोत्तरी, (७) तीर्थं और देवपूजन प्रश्नोत्तरी, (८) सरल साधन प्रश्नोत्तरी, (९) धर्माधर्म-प्रश्नोत्तरी, (१०) कन्या शिक्षा सोपान, (११) पूजा खौर प्रार्थना, (१२) गायत्री मंत्रकी टोका, (१३) सती सदाचार, (१४) भारतधर्म समन्वय, (१४) धर्म-तत्त्व, (१६) आचार-चिन्द्रका, (१७) धर्म प्रवेशिका, (१८) आदर्श देवियाँ, (१९) त्रतोत्सव कौमुदी, (२०) इनके अतिरिक्त दुर्गा सप्तसती त्रिविध भावात्मक टीका सहित प्रकाशित हो रही हैं, यह महीने भरमें छप जायगी। ये सब धर्मशिक्षोपयोगी प्रन्थावली श्रीमहामंडलके धार्मिक विश्वविद्यालयकी परीक्षाओं में तथा स्कूछ, कन्यापाठ शाला, कालेज, संस्कृत पाठशाला आदिमें नियमित धर्मशिक्षा विस्तारके छिये और हिन्दू गृहस्थोंके घर-घरमें घार्मिक शिक्षा प्रचारके छिये रपयोगी होंगी। बालक-बालिकाओं और सब श्रेणीके विद्यार्थियोंके लिये यह धर्म पुस्तकमाला बहुत उपयोगी है। श्रीमहामंडल इस प्रकार प्रथ प्रकाशनका कार्य पूर्ण उद्योगसे कर रहा है। सनातनधर्मी गृहस्थ और हिन्दुओं के द्वारा संचाछित कन्या पाठशालाओं, स्कूलों और कालेजोंके अधिकारीगण इनसे नियमित लाभ चठावें यही प्रार्थना है।

#### संगठन विभाग।

हिन्दू संगठनके विचारसे श्रीमहामंडलके पद्धारीगण ऐसा उद्योग कर रहे हैं कि जिससे भारतवर्षके सब प्रान्तों के सब जिलों में और बड़े नगरों में श्रीमहामंडलके कार्यकेन्द्र खुल जायँ और सब जगह धमसेवक नियुक्त होकर थथेष्ट संख्या में महामंडल विश्वविद्यालयके सहयोगी सभ्य और श्रीमहामंडलके सदस्य बनाकर संगठन कार्यकी पृष्टि करें। प्रधान-प्रधान स्थानों में महामंडलके धार्मिक विश्वविद्यालयके परीक्षा केन्द्र अधिक संख्या में खोलनेका उद्योग हो रहा है। इस प्रकारकी धमसेवा करनेसे वेकारी समस्याको भी कुल पूर्ति हो सकेगी। सबसे बड़ा अभाव इस समय यह प्रतीत होता है कि धार्मिक कार्यक्षेत्रमें अप्रसर होने के लिए न तो कमयोगी साधु ही मिलते हैं और न सबे हृदयसे धमसेवा करनेवाले

गृहस्थ ही यथेष्ट संख्यामें मिळते हैं। अतपव इस अमावको दूर करने के छिये सहदय सनातनधर्मीमात्रको यहारील रहना चाहिये। हमारे छपाल पाठकवृन्द, इन सब विषयोंपर ध्यान रखकर यदि उचित परामर्श और सहयोग देंगे तो वे श्रीभगवान्की छपा अवस्य प्राप्त करेंगे।

# श्रीकृष्ण जन्मभूमि श्रीर श्रीनाथजीकी श्रद्भुत महिमा।

सव पुराण एक स्वर होकर कहते हैं कि अन्य अवतार, कछा अवतार हैं और अभिग्वान कृष्णचन्द्र साक्षात् भगवान हैं। पंचमवेद महाभारत और अभिद्भाग-वत जैसे पुराण में उनकी आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक पूर्णता नाना प्रकारसे वर्णित है। श्रीमद्भगवद्गीतासे उनकी आध्यात्मिक पूर्णताका परिचय होता है; वृन्दावन गोकुछकी मधुर तथा मथुरा और द्वारिकाकी अद्भुत छीछाओं से उनकी आधिदैविक पूर्णता हृदयंगम होती है; और महाभारतके महायुद्धके वर्णनको पढ़कर उनके कमयोगकी अपूर्व महिमा और उनकी आधिभौतिक पूर्णताको कौन नहीं स्वीकार करेगा। इस प्रकार संपूर्ण अर्थात् षोडश कछाओं पूर्ण आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्के पूर्णवतार हैं। अवतार कोटिमें श्रीबढदेवजीका नाम है।

श्री भगवान् कृष्णचन्द्रकी जन्मभूमि श्रीमथुरा महातीर्थ बन गयी। जो हिन्दु भों के सर्व सम्प्रदायों के लिये बड़े भारी आकर्षणका केन्द्र हो गया। दा हजार वर्षसे पूर्व नन्द वंशके सम्राट्गण भारतखंड पर पकाधिपत्य करते थे। वे इतने प्रतापी थे कि जगन् विजयी बादशाह सिकन्दरने उनके महान् प्रतापको सुनकर उनसे युद्ध करनेका साहस नहीं किया और पंजाबसे ही वापस छोट गया। यह ऐतिहासिक घटना है। इसी सुप्रसिद्ध नन्द वंशके सम्राटोंने एक सौ वर्ष तक एक अरब से अधिक ज्यय करके, श्रीभगवान् कृष्णचन्द्रकी जन्मभूमिमें ऐसा महान् देवाळ्य निर्माण् कराया था कि जिसकी तुलना न हुई है और न होगी। सभ्यताका घोरशञ्ज, जगत्के नाशमें प्रवृत्त, भारत आक्रमणकारी, छटेरोंका सरदार महमूद गजनवीने भारतखंड पर अपने आक्रमणसे सबसे पहळे इस महर्ष देवाळ्यका नाश किया था। उसने इस विशाल मन्दिरको तोड़कर स्वयं अपने हाथसे अपने इतिहासमें छिसा है कि इस देवाळ्यके देखनेसे माळ्म होता है कि यह मनुष्योंका बनाया हुआ नहीं है, बल्कि जिलोंका बनाया है। महमूद गजनवीने ही इस मन्दिरके बनानेके खर्चका अनुमान १०० करोड़ दीनार किया है। इस पुण्य स्थानमें कई देवस्थान थे।

भगवान् श्रीनाथजीका विम्रह पहले इन्हीं देवालयों में था परन्तु उक्त आसुरी विपत्तिके समय श्रीनाथजीका विम्रह मधुरासे हटाकर श्री गोबर्धनमें छिपाकर लाया गया था।

श्रीभारतवर्ममहामंडल द्वारा प्रकाशित 'भारतवर्षका इतिवृत्त' नामक पुस्तकमें

# विज्ञापन।

#### धर्मशिक्षा-ग्रन्थ।

नो सज्जन अपने बालक बालिकाओं को धर्मशिक्षा देना चाहें, जो कन्यापाठ-शालाओं में, स्कूलों में, और काले जों में धर्मशिक्षाकी विशेष व्यवस्था करना चाहें उनको सब श्रेणीकी शिक्षाके चपयोगो धर्मकी पाठ्य पुस्तकें निम्नलिखित पतेपर मिल सकेंगी।

# धर्मशिचाके उपयोगी अमूल्य पुस्तकें।

सनातनधर्मियों के घर-घरमें और ऐसे स्कूछ कालेज और कन्या पाठशालाओं में जहाँ धर्मशिक्षा देनेकी इच्छा हो, उनके लिये निम्नलिखित पुस्तकें बहुत उपयोगी होगी।

| कन्याशिक्षा सापान     | =) | सदाचार प्रश्नोत्तरी           | =)  |
|-----------------------|----|-------------------------------|-----|
| महिला प्रश्नोत्तरी    | =) | परछोक प्रश्नोत्तरी            | =)  |
| पूजा और प्रार्थना     | =) | तीर्थ और देवपूजन प्रश्लोत्तरी | =)  |
| सरल साधन प्रश्नोत्तरी | =) | भाचार चिन्द्रका               | 11) |
| धर्मप्रवेशिका         | 1) | त्रतोत्सव कौमुदी              | u)  |
|                       |    |                               |     |

### भारतधर्म-स्मन्वय।

सनातनधर्म पृथ्वीके सब धर्ममार्गोंका सुहृद् है। सनातनधर्म किसी धर्मसे विरोध करना नहीं जानता है। सनातनधर्मके सिद्धान्त किसी न किसी तौर पर पृथ्वीके सब धर्म मार्गोंको मदद पहुँचाते हैं। परधर्मविद्धेष दूर करके धर्मका खदार स्वक्तपके प्रचार करनेके लिये यह धर्मप्रन्थ प्रकाशित किया गया है। इस प्रथमें धर्मका सार्वभौमक्तप, धर्मकी दार्शनिक-व्याख्या, साधारण धर्मसमन्वय, विशेषधर्म समन्वय और तदनन्तर सनातनधर्मके ग्यारह अंगोंका विस्तारित विवरण और साथ ही साथ समन्वय प्रकाशित किया गया है। यह प्रन्थरत केवल सब श्रेणीके विद्यार्थियोंका पाठ्य पुस्तक ही नहीं हो सकता है बिलक धर्मप्रेमी सब श्रेणोके विद्यानोंके लिये बहुत ही उपकारी है। मूल्य।।।)

3

यह शास्त्रीय प्रमाणसे सिद्ध किया गया है कि अयोध्यापुरीमें श्रीभगवान् रामचन्द्रका अवतार ४०३९७०३६ वर्ष पूर्व हुआ था। उसी प्रकार उसी पुस्तकसे यह भी प्रमाणित है कि श्रीभगवान् कृष्णचन्द्रका आविभीव मथुरापुरीमें लगभग ४१००

धर्मतत्त्व।

ऐसे कालेज स्कूल और पाठशालायें जहाँ कि सनातनधर्मकी धार्मिकशिक्षा देनेका नियम है उनके लिये यह धर्म प्रनथ बहुत ही उपयोगी है। यह धर्म प्रनथ पुरुष लात्र और स्त्री लात्री सबके लिये समान हितकारी है। हिन्दू गृहस्थों के घर- घरमें स्त्री पुरुषमात्रको धर्मज्ञान लाभ करनेके लिये यह सर्वोङ्ग सुन्दर प्रनथ बहुत ही उपयोगी हैं। इसके अध्ययन करनेसे सन।तनधर्मका अच्छा ज्ञान हो सकता है। मूल्य ॥)

परलोकतत्त्व।

( लेखिका-श्रीमती विद्यादेवीजी महोद्या )

मनुष्य मरकर कहाँ जाता है ? उसकी किस प्रकार गित होती है ? पुनः इस मनुष्यछोकमें वह कैसे उत्पन्न होता है ? स्वकृतकमोंका मोग उसे किस-किस अवस्थामें करना पड़ता है, परछोक क्या है ? उसके कितने भेद हैं ? जीव परछोक में कैसे जाता है ? और फिर इस छोकमें कैसे पैदा होता है ? प्रेतत्व क्या है ? देवता और असुर क्या है ? जीव के मरते समय और जनमते समय क्या दशा होती है ? इत्यादि विषयोंका रहस्य यदि जानना हो तो इस परछोकतत्त्वको मँगाकर पढ़िये। मूल्य। । >)

### सती-सदाचार।

( लेखिका-श्रीमती विद्यादेवी जी महोद्या )

इस पुस्तकका यह दूसरा संस्करण है। इसमें बहुत सी उपयोगी बातें बढ़ा दी गई हैं। त्रिछोक पवित्रकारी सती धर्मका वैज्ञानिक विवरण और उसके सम्बन्ध के गूढ़ विचारों से यह प्रन्थ पूर्ण है। स्त्री और पुरुष सभीको एकबार इस प्रन्थको अवश्य पढ़ना चाहिये। बहुत ही खोज बीनकर सामग्री एकत्रित की गई है। शुष्क और नीरस गृहस्थजीवन एवं दाम्पत्य-प्रेमको यदि सुन्दर और रसमय बनाना है तो इसको एक बार अवश्य अवछोकन करें। भाषा अत्यन्त सरछ है, एवं भाव पहुँचे हुए हैं, मूल्य।।) मात्र। पुस्तकके मिछनेका पता—

कार्योध्यक्ष-वाणीपुस्तकमाना, "आर्यमहिन्नकार्यान्य, जगतगञ्ज, बनारस।

वर्ष पूर्व हुआ था। अतः जब श्रीभगवान् रामचन्द्रके जन्मस्थानका ठीक ठीक पता अब भी छगता है तो श्रीभगवान् कृष्णचन्द्रकी जन्मभूमिका ठीक-ठीक पता छगने में कोई बाधा ही नहीं हो सकती है। विशेषतः श्रीमगवान् कृष्णचन्द्रकी जनमभूमिका तो छगातार ऐतिहासिक प्रमाण मिछता जाता है। इस विशाछ मन्दिरके तोड़ डाछने पर उत्तर भारतके हिन्दू महाराजाओंने उसी स्थान पर एक विशास मन्दिर निर्माण कराया। परन्तु दिल्लोके मुसलमान बादशाह सिकन्दर छोदीने धर्म-शत्रुतावश इस द्वितीय विशास मन्दिरको भी तोड़ डाला। उसके अनन्तर बुन्देखखण्डके भोरला-नरेश सुप्रसिद्ध श्रीमान् महाराजा बीरसिंहजीने जो बादशाह अकबर और जहाँ-

### COLLEGE OF DIVINITY FOR HINDU WIDOWS.

For imparting higher education of Hindi, Sanskrit and English languages and other useful subjects and practical training in leading religious life free to the widows of Brahman, Kshatriya, Vaishya etc, the new department of "Divinity College" is being added to the Arya Mahila Mahavidyalaya Benares established and run by the Arya Mahila Hitkarini Mahaparishad. The course of studies has been fixed for 7 years. admitted students will ged free boarding, lodging and other necessary expenses throughout the course of studies. The Mahaparishad will take the responsibility of maintaining those for the whole of their life who after completing the course of their studies will take a vow of serving Dharma, society and motherland under the Society. Others will have to serve under the Mahaparishad as Religious and Social workers for as many years as they where in the Divinity College. The students will be accommodated in the Boarding House of the Mahavidyalaya under the careful supervision of the authorities of the Society and will be required to perform daily Devotional practices with a Sankalpa-mantra that they will live a simple and and religious life of self-renunciation according to the principles of the Mahaparishad.

If Hindu gentlemen of means appreciating the national spiritual system of education of the Mahaparishad wish to send their daughters for receiving religious education according to this special system they will have to bear all the expenses of their wards while under training according to the rules of the College and shall have to make special arrangements with the authoritins of the College. Candidates having a good knowledge of any one language, Sanskrit, Hindi, English, Bengali or Guzrati will only be admitted. Intending candidates should apply to the following address stating their caste, age, religion and educational qualifications.

Sanchalika, ARYA MAHILA HITKARINI MAHAPARISHAD, OFFICE, Jagatgunj, Benares Cantt.

गीरके समयके बड़े प्रभावशाछी और बीर क्षत्रिय तरपित थे, ३० छाखसे अधिक धन व्यय करके इस मन्दिरका पुनः निर्माण कराया। इसको पुनः धर्म-शत्रु बादशाह औरंगजेबने तोड़ डाछा और इसके मसाछेसे इसी महान् तीर्थंकी हदमें एक मसिजद बनवा दी। वह मसिजद अब तक इसी भूमि पर वर्तमान है। इसमें ताछा बन्द रहता है, केवछ ईदके दिन मुसलमान छोग निमाज पढ़ते हैं। यवन-

# BEST MEDIUM FOR ADVERTISING.

Special Trilingual edition of Suryodaya is the best medium of advertisement. It commands guaranteed large circulation throughout Indian continent. It contains matters of permanent importance so it will be preserved carefuully by each member. It reaches Hindu Ruling Chiefs, Rajas, Maharajas, Land-lords, Zemindars, Nobles, Mahants as well as men and women of all grades and Hindu Societies and Libraries in all Provinces of India. It is not a commercial venture; therefore rates are very moderate.

Please apply to—MANAGER, SURYODAYA,

MAHAMANDAL BUILDINGS, Jagatganj, Benares.

#### WANTED

Paid agents in all Districts and big towns of India for Securing Fellow members of the all-India Sanskrit and spiritual University and "Sadasyas" (General Members) of Sri Bharat Dharma Mahamandal and to work in the interest of national salidarity.

Please Apply to—
Secretary—Incharge
MAHAMANDAL OFFICE,
Jagatgunj, Benares.

# बचों वालो

हकीम तुलसी प्रसाद अप्रवाल अलीगढ़ की

— प्रसत्ती-मीठी — बाल जीवन घुट्टी

वचों को रोजाना जरा सी चटा देने से
वच्चे कभी कदापि बीमार नहीं होंगे
दाँत सुगमता से निकल आवेंगे तथा
वच्चों की हर एक बीमारी दूर होकर
कमजोर बच्चे ताक़तवर बन जावेंगे।
सब जगह विकती है! लेकिन
नक्षली घुटियों से बचें
मूल्य शीशी। अशीशी १) दर्जन २॥॥
डा. व्य. अ. सौदागरों को उचित कमीशन
नये सौदागर नमूना सुक्त मँगावें
बाल जीवन कार्यालय, श्रलीगढ़।

सम्राटोंके इन लगातार अत्याचारोंके कारण भगवान् श्रीनाथजीका विम्रह गोब-र्धनमें ही विराजमान रहा और अन्तमें वह विम्रह हिन्दू-सूर्य महाराणा उदयपुरके राज्यमें पधराया जाकर "श्रीनाथद्वारां' नामक पुण्यभूमिमें विराजमान कराया गया था। जन्मभूमिके प्रथम मन्दिर धर्म-शत्रुओं द्वारा तोड़े जानेके पहले ही भगवत् प्रेरणासे भगवान् श्रीनाथजीका विम्रह मथुरापुरीसे हटाकर गोबर्धन नामक वीर्थमें भक्तोंके द्वारा पधराया गया था। जब श्रीभगवान्का विम्रह धर्मशत्रुओं के

# श्रीमहामग्डल की आशा।

अखिल भारतवर्षीय श्रीभारतधर्म-महामण्डलके प्रधान आशास्थल उसके सद्स्यगण (जेनरल मेन्बर) हैं। प्रत्येक हिन्दू स्त्री या पुरुष इस महासभाका सद्स्य हो सकता है। सदस्य होनेके छिये एक फार्म भरना पड़ता है और प्रतिवर्ष केवछ १) चन्दा देना पड़ता है। प्रत्येक सदस्यको एक सुन्दर मानपत्र मिछता है तथा संस्कृत अंग्रेजी और हिन्दी भाषाका एक पत्र प्रति ३ महीने में अर्थात् सालमें चार बार बिना मूल्य मिळता है। सद्स्यगण श्रीमहामण्डलके अङ्ग बनकर उसके नियमानुसार सम्मति भी दे सकते और अन्य लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक धर्मानुरागी व्यक्तिके छिए ?) साल चन्दा देना कोई बड़ी बात नहीं है। श्रीमहामण्डलके प्रत्येक सभ्य यदि श्रीमहामंडलको स्वजातीय सङ्गठन श्रीर चत्रतिका एकमात्र साधन मानकर उसकी शक्ति बढ़ानेके छिए प्रत्येक वर्ष कमसे कम ४ नये मेन्बरोंका संप्रह कर दिया करें तो हिन्दुस्तान भरमें छास्त्रों मेम्बर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार श्रीमहामण्डलके सब कार्य विभाग अपने आप ही उन्नतिके साथ चलाये जा सकते हैं और हिन्दुओं के सामाजिक संगठनके शुभ कार्य्यमें बड़ी सहायता हो सकती है। अतः सूर्योदयके पाठक महोद्योंसे निवेदन है कि यदि वे महामण्डलके मेम्बर न हों तो उनको मेम्बर होना चाहिये और स्वधर्म एवं स्वदेशकी उन्नतिके नाते उनको महामण्डलकी मेम्बरसंख्या बढ़ाना चाहिए।

मैनेजर, सूर्योदय, महामण्डलभवन, जगतगञ्ज, बनारस।

### संन्यासधर्मपद्धति ।

भारतद्वीपमें नाना श्रेणीके छाखों साधु और संन्यासी हैं। संन्यासप्रहणकी पद्धितका कोई उपयोगी प्रन्थ भाज तक नहीं मिछता था; यहाँ तक िक
वैदिक संन्यासियोंके उपयोगी पद्धितप्रन्थ भी छप्त हो गया था। बहुत परिश्रमके
साथ खोजकर यह पद्धितप्रन्थ प्रकाशित किया गया है। इसमें सब श्रेणीके संन्यासी

तीसरे आक्रमणसे बचानेके छिये राजपूतानामें पघराया गया, उस समयकी किम्वदन्ती है कि अन्य स्थानोंमें विग्रहके ठहरानेकी मनाई होती गई परन्तु जब श्रीनाथद्वारामें मूर्ति पहुँची तो भगवत्प्रेरणासे वहाँ स्थापित की गई। इस ऐतिहा- सिक घटनावछीसे भक्तोंके हृदयमें इसी भावका उदय होता है कि अगवान् श्रीनाथजी यवन सम्नाटोंके मिवज्य अत्याचारोंको समझकर अपनी देवी विभूतिको समेट, पहछे तो मथुरा-पुरीसे गोबर्धनमें हृट आये और तदनन्तर यवन सम्नाटोंके राज्यको छोड़कर हिन्दू सूयके राज्यमें पधारे। उन्होंने श्रीकृष्ण वन्द्रको जन्मभू मका उद्या होना यवन-सम्नाटोंके ज्ञासनकाछमें असम्भव समझकर, धर्म-शत्रुशोंके घोर अत्याचारोंके निदर्शनके छिये मसजिदको उस भूमिमें रहन दिया। (क्रमजः)

भीर सब श्रेणीके साधुओं के उपयोगी विषयों और उनको उन्नतिकों भोर चलाने वाले मार्गोंका विस्तारित वर्णन प्रकाशित हुना है। धर्म क्या वस्तु है, प्रवृत्ति-मार्ग क्या है, वैदिकसंन्यास क्या है, उसके भेद क्या हैं, किल्युगमें जो शूद्र तक संन्यासी होंगे उनके लिये और सब श्रेणीके संन्यासियों के लिये तान्त्रिक विधि क्या है, इत्यादि अनेक अवश्यकीय विषय प्रकाशित किये गये हैं। चाहे वैदिक दण्डों संन्यासा हों, चाहे वैद्याद संन्यासा हों, चाहे विद्याद संन्यासा हों, चाहे नाना पंथों के नाना प्रकारके साधु संन्यासी हों सभोके लिये यह प्रनथन्त बहुत हो उपयोगी है। सब श्रेणीके मठों और पुस्तकालयों में यह रखने योग्य है और पढ़े लिखे सब श्रेणीके साधु संन्यासियों के पढ़ने याग्य है। मूल्य १)

### गीतार्थचन्द्रिका।

भारतके अद्वितीय सुप्रसिद्ध धर्मवक्ता समस्तशास्त्रके प्रगाढ़ विद्वान् हिन्दी बंगला संस्कृत अंग्रेजी आदि विभिन्न भाषाओं के अनेक ग्रन्थों के रचयिता ब्रह्मनिर्वाणप्राप्त— स्वामी दयानन्दजी महाराज विरचित—

धर्मविज्ञानके रचियता श्रीस्वामीजी महाराजकी विद्वत्ता किसीसे छिपी नहीं है। उन्होंने बहुत परिश्रम करके श्रीमद्भावद्गीता पर यह अपूर्व टीका छिखी है। केवछ हिन्दी भाषाके जाननेवाछे भी इसके द्वारा गीताके गृढ़ रहस्यको जान सकें इसी छक्ष्यसे यह टीका छिखी गई है। इसमें मृछ श्लोकके प्रत्येक शब्दका हिन्दी अनुवाद, समस्त श्लोकका सरछ अर्थ और अन्तमें एक अतिमधुर चन्द्रिका द्वारा श्लोकका गृढ़ तात्पर्य बतछाया गया है। इस चन्द्रिकामें किसोका पक्ष न छेकर कर्म, उपासना, ज्ञान तीनोंका समन्वय किया गया है। इस प्रन्थका अध्ययन हिन्द्मात्रको करना चाहिये। मृल्य २॥)

# धर्म-विज्ञान।

( छेखक- ब्रह्मं भूत स्वामी दयानन्दजी महाराज)

इस सुपिसद्ध वृहद् प्रन्थके परिवर्द्धित संस्करणका यह प्रथम खण्ड है। इससे पहले स्वामीजी महाराजने "धर्म कल्पद्रुम" नामक सनातनधर्मका विश्वकोष आठ खण्डों में लिखा था। सर्वसाधारणके लिये यह सहज प्राप्य न था। इसल्यिये उन्होंने संक्षिप्त धर्मकल्पद्रुमरूपसे इस धर्मविज्ञानको सरल भाषामें लिखा। इसका प्रथम संस्करण हाथां हाथ बिक गया और अनेकं प्राहकोंको निराश होना पड़ा।

इस प्रन्थमें सनातनधर्मके गंभीर सिद्धान्तों को शाखों तथा पाश्चात्य विद्वानों की सम्मित्यों द्वारा पृष्ठ किया गया है। धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक आदि समस्त विषयों पर धर्मकी पूर्ण मर्यादाको रखते हुए वर्तमान देश काल-पात्रानुसार यथेष्ट प्रकाश डाला गया है। विशेषता यह है कि, सायन्यके अनुसार इसमें समस्त विषयों का विचार किया गया है। जिससे पश्चिमी शिक्षाप्राप्त जिज्ञासुओं के लिये यह प्रन्थ बहुत हो उपयोगी सिद्ध हुआ है। प्राच्य प्रतीच्य तुलानत्मक विचार द्वारा इसमें धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सभी प्रकारके विषय विवेचन सर्वोङ्ग सुन्दर हैं। स्कूल, कालेज, पाठशाला, महाविद्यालयके लात्र तथा धर्म प्रेमी हिन्दू जनता सभी को धर्मोजज्ञासका युक्तिसंगत समाधान इसी प्रन्थके द्वारा हो सकता है। अनेक विषयों के विवेचनसे पूर्ण डबलकाउन ८ पेजी साइजके ५२६ पृष्ठकी पुस्तकका मूल्य केवल २ दो रुपये रखा गया है। महा-मण्डलके मेम्बरोंके लिये १॥) मेम्बर लोग पत्र लिखते समय अपना मेम्बर नम्बर स्वस्य लिखें। सनातनधर्मीभात्रको अपने प्रवित्र धर्मको मली भाँति समझनेके लिये इस प्रन्थको अवस्य पढ़ना चाहिये। पुस्तकों के मिलनेका पता—

सेक्रेटरी शास्त्रप्रकाश विभाग, महामंडल कार्यालय, जगतगंज बनारस ।

## श्रीमहामंडलका व्यवस्थाविभाग।

श्रीभारतधर्ममहामंडल हिन्दू जातिको अखिल भारतवर्षीय एकमात्र विराट् धर्मसभा है। इस कारण धर्म सम्बन्धी व्यवस्था और परामर्श देनेका उसका एक विशेष कार्यविभाग है। इस व्यवस्थाविभाग द्वारा बिना किसी व्ययके उन जिज्ञासुओं को जो संस्थाके सदस्य हैं, धर्माधर्म सम्बन्धी निर्णय, कर्म उपासना ज्ञान सम्बन्धी जिज्ञासाओं का समाधान और नाना शास्त्रीय व्यवस्था जिसकी धार्मिकों को शावश्यकता होती है दी जाती है। पत्र भेजनेका पता—

भ्रष्यक्ष व्यवस्थाविभाग, श्रीमहामंड्ळ कार्याळय, जगतगंज, बनारस।

श्रीमहामंडल उपदेशक महाविद्यालय।

श्रीभारतधर्म-महामंडल द्वारा स्थापित उपदेशकमहाविद्यालय बहुत दिनोंसे कार्य कर रहा है। इस महाविद्याख्यसे अनेक उपदेशक, महोपदेशक, और महामहोपदेशक निकलकर भारतद्वीपभरमें धर्मसेवा कर रहे हैं। चाहे गृहस्थ हों, चाहे साधु संन्यासी हों, जो जगतको भगवान्का स्वरूप समझकर स्वयर्भ-सेवा, स्वजाति सेवा, स्वदेशसेवा ओर स्वजातीय संगठनके कार्यको करते हुए अपने जीवनको धन्य करना चाहें उनको महामंडल, रहनेका उत्तम स्थान, भग-वान्का प्रसाद और वस्त्रादि देकर इस महाविद्यालयमें यथायोग्य धर्मशिक्षा प्राप्त करनेका अवसर देता है। धर्माधर्म विचार सम्बन्धी शिक्षा, दार्शनिक शिक्षा, धार्मिक व्याख्यान देनेकी शिक्षा और धर्मसेवा करनेकी शिक्षा आदि इस महावि-द्यालयमें योग्य विद्वानों के द्वारा दिलाई जाती है। कुछ नियमित व्यक्तियोंको अन्न सौर कुछ योग्य व्यक्तियों को अन्न वस्त्र और बाहर से आकर पढ़नेवाले व्यक्तियों को प्रतिमासकी परीक्षाके अन्तमें कुछ आर्थिक पारितोषिक देनेका नियम है। देशी रजवाड़ों से यदि धर्मीशिक्षाके लिये विद्यार्थी भेजे जाँय तो ऐसे विद्यार्थियों के लिये कमसे कम १४) माहवार राज्य से छात्रवृत्ति मिछने पर विद्यार्थियोंको तैयार कर पत्र भेजनेका पता-दिया जा सकता है। अध्यक्ष उपदेशक-महाविद्याख्य, महामंडल भवन, जगतगंज बनारस।

श्रीमहामएडलमें धर्मचर्चा ।

प्रति पूर्णिमा और प्रति अमावश्याके दिन सायंकालमें जो कोई इस विद्यालयमें भाता है और धर्मसम्बन्धी किसी प्रकारकी जिज्ञासा करता है उसको अच्छी तरह समाधान करनेका भी नियम है। एक अनुभवी एवं विज्ञ महात्मा द्वारा जिज्ञा- सुओं की शंकाओं का समाधान किया जाता है। अध्यक्ष—उपदेशकमहाविद्यालय, महामंडलभवन, जगतगंज, बनारस।

बड़े ग्राम श्रीर नगरोंमें धर्मसेवकों (एजेंटों) की श्रावश्यकता।

श्रीमारतधर्ममहामंडलके भारत द्वीपन्यापी धर्म कार्यके लिये प्रत्येक बड़े प्राम और नगरोंमें पजेन्टोंकी आवश्यकता है। योग्य पजेन्ट अपने घर बैठे ४०) या १००) कु अनायास कमा सकेंगें। धर्मसेवकोंको नियमित मासिक वृत्ति और कमी- श्वान मिलनेका नियम है। धर्मसेवकोंको श्रीमहामण्डलके मेम्बर बनाना होगा। इसके अतिरिक्त उनको और भी ऐसे काम करने होंगे कि जिससे उन्हें यथेष्ट आर्थिक लाभ होगा। प्रार्थीगण निम्नलिखित पते पर पत्र भेजें।

सेकेटरी-श्रीभारतधर्म महामंडल, जगतगंज, बनारस।

### सूर्योदय-नियमाः।

सूर्योदयस्य नियमेषु मन्त्रिसभाकृतं परिवर्त्तनं प्रकाइयते।

१-सूर्योदयः प्रतिमासं सौरमासाऽनुसारेण प्रकाशितो भविष्यति।

- २—सूर्योदयस्य बाहुल्येन प्रचारार्थं तृतीये तृतीये मासि त्रैभाषिको विशेषाङ्कः प्रकाशितो भविष्यति।
- ३—ये महानुभावा रूप्यकपञ्चकं वार्षिकं साहाय्यत्वेन प्रदास्यन्ति ते सूर्योदयस्य संरक्षका भविष्यन्ति ।
- ४-ये सज्जना रूप्यकत्रयं वार्षिकं साहाय्यं प्रदास्यन्ति ते सहायका मन्येरन्।
- ४—ये विद्यार्थिनोऽसमर्थाः स्विवद्यालयप्रधानाऽध्यापकस्य प्रमाणपत्रं प्रेषिष्यन्ति तेभ्य एकरूपकेनैव प्रदास्यते।
- ६—सर्वविधैरिप सूर्योद्यग्राहकैः प्रतिवर्षमित्रमञ्जक्षतया स्वस्वदेशं कृपया प्रेषणीयम् येन खळु यथासमयं सूर्योद्यं प्रकाशियतुं प्रेषियतुं च समर्था भवेम ।
- ७—श्रीभारतधर्ममहामण्डलस्य विशेषसहायतया त्रैमासिकः त्रैभाषिकश्च विशेषाङ्कः प्रकाशितो भवति । अतः स विशेषाङ्कः श्रीभारतधर्ममहामण्डलस्य सदस्येभ्यो विना मूल्यं प्रदास्यते ।

#### सम्पाद्काः--

त्यक्तमहामहोपाध्यायपद्वीको महामहाध्यापकः

पं० श्रीपञ्चाननतर्करत्नभद्दाचार्यः।

पं० वालकुष्णिमश्रः वी. ए. एल. एल. वी. कान्यतीर्थः।

पं० अवधेशमसादशर्मा द्विवेदः कान्यतीर्थः विद्याभूषणः।

#### · SURYODAYA.

Sanskrit Suryodaya is the journal of the All-India Sanskrit and Spiritual University and is published every month.

It has been arranged by the Council of Mahamandal to publish in every March, June, September and December its trilingual special issue which will serve as the mouth-piece of the Association. It will be supplied to the subscribers of the Magazine as well as it will reach free to religious and educational active institutions and to all the Patrons and members of the society.

Persons paying Rs. 3/- per annum will be considered as supporters

of the University as well as subscribers of the journal.

The annual subscription of the general membership of Mahamandal is Re. 1/only. The members will receive only the trilingual quarterly issues of Suryodaya free of charge.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

हिन्द्र विधवाओं के लिये अपूर्व अवसर।

श्री आर्यमहिला हितकारिणी महापरिषदुद्वारा स्थापित और संचा-श्रीआर्यमहिला-महाविद्यालय काशी में इस वर्ष धर्म-सेविका-विद्यापीठ (डिविनिटी कालेज) नामक एक नया विभाग खोला जा रहा है। इसमें त्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यजातिकी कम उन्नवाली वाल-विधवाओंको हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेजीकी उचकोटिको शिक्षाके साथ-साथ उत्तमहत्यको धार्मिक शिक्षा देनेकी योजना की गयी है। विद्याभ्यास-का काल ७ वर्ष रहेगा। भर्ती होनेवाली सयोग्य छात्राओंको शिक्षा प्राप्त करते समय उनके भोजन आच्छादन आदिका महापरिषदुद्वारा किया जायगा। शिक्षा समाप्त होनेपर जो विधवाएँ परिषद्के अधीन रह कर आजीवन छोकसेवा तथा धर्मसेवाका व्रत प्रहण करेंगी, उनके भरण-पोषणका समस्त आर परिषद उठायेगी और जो ऐसा नहीं कर सकेंगी, उन्हें कमसे कम उतने वर्षीतक जितने वर्षीतक उन्होंने परिषद्की सहायतासे शिक्षा प्रहणकी हो, परिषद्के अधीन रह कर धर्म-सेवाका कार्य्य करना होगा। प्रार्थनीको प्रवेश-प्राप्तिके पहले एक धार्मिक प्रतिज्ञा पत्रपर इस्ताक्षर करना होगा, जिसका सारांश यह है। कि वे चाहे जहाँ और जैसी अवस्थामें रहें, अपना जीवन त्यागमय, सादा और सात्त्विक तथा परिषद्के आदर्शके अनुकूछ ही बितायेंगी। प्रवेश पानेवाछी विधवाओंको संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, बंगळा या गुजराती आदिमेंसे किसी भी एक भाषाका अच्छा ज्ञान होना अत्यावश्यक है। भर्ती होनेवाली विधवाओंको निम्निखिखित पतेपर अपनी जाति, अवस्था, धर्म, योग्यता तथा अपने संरक्षक या अभिभावकके नामके साथ बहुत शीघ आवेदन पत्र भेज देना चाहिए।

जो गृहस्थ परिपद्की इस शिक्षा-शैढीको पसन्द करें और इस शैढी के अनुसार शिक्षा प्राप्त करनेके छिये इस विद्यापीठमें अपनी कन्याओंको भेजना चाहें तो उनको भी भर्ती किया जायगा। उनके छात्रावासमें रहने और भोजन आदिका सब व्ययभार उनके पिता माता को प्रहण करना होगा।

> संचालिका-आर्थ्यमहिला हितकारिणी महापरिषद् जगतगंज, बनारस कैण्ट।

Printed at the Shri Lakshmi Narayan Press, Jatanbar, Benares, and published by the Bharatdharma Mahamandal, Jagatganj, Benares Cantt. by Pt. A. P. Sharma.